प्रकाशकः— केलाशचन्द्र सेठ राज पश्लिखिंग हाउस अनन्दशहर ।

(सर्वाधिकार सुरवित)

furzz:-

ग्यन्यः— मु॰ शिवप्रसाद

गु० हरप्रसाद(इलेक्ट्रिक)पेस

युलन्दशहर ।

#### वक्तव्य

व्यशोक मारत ही नहीं, वरन् संसार के इतिहास में एक व्यक्तिय, उसके कार्यों, तथा उसके समय की व्यन्य ऐतिहासिक पटनाच्यों का उल्लेख हुव्या है। अशोक द्वारा उनकीर्य ममस्त व्यक्तियां का उल्लेख हुव्या है। अशोक द्वारा उनकीर्य ममस्त व्यक्तियों का व्यतुवाद और उनका मूल पाठ सरलता से एक स्थान पर पाप्त नहीं होता, व्यतः इस पुस्तक में उसके समस्त सभितेलों का व्यतुवाद और उनका मूल पाठ भी दिया गया है

बह पुस्तक भी हमारी पुस्तक 'चन्द्रगुप्त मीर्घ' के समान पितहासिक पित्रकाओं में प्रकाशित हमारे अनेक संशोधनात्मक केंद्रों पर आधारित हैं। इन लेखों में आशोक और उसके समय के इतिहास पर नया प्रकाश डाला गया है। उनमें से कुछ प्रमुख लेखों की सूची हम नीचे देते हैं।

श्रमरावती } १४ करवरी सन् १६४१ }

हरिइचद्र सेठ

- (I) Sidelights on Asoka. Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute. Vol. XX P. 186
- (2) Asoka the Great. Triveni, Vol. XI, No. 6.
- (3) Origin of Pali. Nagpur University Journal. No. 2.
- (4) Chronology of Asokan Inscriptions. Journal of Indian History, Vol. XVII. Part 3.

Indian Historical Quarterly, Vol. XIII. Part 3. (6) Kingdom of Khotan (Chinese Turkistan) under the Mauryas. Eighth International History Congress. Indian Historical Quarterly Vol. XV.

(5) Central Asiatic Provinces of the Mauryan Empire

(7) Buddha Nirvana and some other dates in ancient Indian Chronology, Second Indian Culture Conference, Indian Culture, January 1939.

(8) An obscure Passage in Asokan Inscriptions IV. Indian History Congress, Labore 1940.

## विषय-सूची

भाग १ त्रोक के समय का इतिहास

|       | अञ्चाक क समय का हातहास                    |     |
|-------|-------------------------------------------|-----|
| अध्या | 4                                         | ás  |
| 8     | वंश परिचय                                 | ą   |
| 2     | अशोक का प्रारम्भिक जीवन                   | =   |
| 3     | श्रशोक शासक श्रीर विजेता                  | 88  |
| ૪     | खशौक के जीवन में परिवर्तन                 | 8 E |
| ×     | अशोक के धार्मिक चिापरों का विकास          | २०  |
| Ę     | ष्पशोक की बौद्ध धर्म दीश्वा               | २४  |
| ø     | अशोक के समय में बौद्ध धर्म का प्रसार      | ३३  |
| 4     | ष्पशोक के समय में देश की उन्नति           | 38  |
| £     | अशोक के जीवन का अन्तिम काल                | ጸጸ  |
| १०    | संसार के इसिद्धाल में श्वरोंक का स्थान    | 88  |
|       | भाग २                                     |     |
|       | अझाक के खुदवाये लेख                       |     |
| 99    | अशोक के खुदवाये हुए लेख श्रव तक कहां-कहां |     |
|       | मिले हैं।                                 |     |
|       | (फ) प्रधान शिला लेख                       | 8.9 |
|       | (ख) प्रधान स्तम्म लेख                     | ξş  |

Ęg

ĘĘ

(ग) गौए शिलालेख

(घ) गौए स्तम्भ लेख

## १२ अशोक के लेखों का सरल अनुवाद

(क) प्रधान शिला लेख 33 ( गिरनार, शहताजगढी, मानसेरा, कालसी, घौली, जीगड ) । घौली छौर जोगड़ के प्रयक्त चलिंग लेख =3 (ख) प्रधान स्तन्भ लेख (वेहली तीपरा, देहली-मेरळ इलाहानाद,

लौरिया श्ररिरान, लौरिया-मन्दनगढ, रामपरवा )। (ग) गीख शिला लेख

(सहसराम, रूपनाथ, वैराट मस्की, गवीमठ, ६४ महागिरी, सिद्धपुर, जतिङ्ग रामेश्वर) कलकत्ता-वैराट ( साझ् ) प्रज्ञापन 2.9

(घ) गौरा स्तम्भ लेख

(अ) साची, सारनाथ, इलाहायाद 2.2

(य) रानी का विज्ञापन 800

(स) रूमिमनीदेई स्तम्भ 800

(ड) कपिलेश्वर शिलालेख 800

808

(इ) निगलिया स्तम्भ

(ए) बराबर गुफा लेख १०२

#### (ग)

#### माग है

| १३ | अशोक | के | उत्कीर्ध | 1 लेखे  | का | म्ब् | पाठ |  |
|----|------|----|----------|---------|----|------|-----|--|
|    |      |    | usura i  | ਤਿਕਾਲੇ। | 7  |      |     |  |

| <br>   |         | - |     |
|--------|---------|---|-----|
| प्रधान | शिलालेख |   |     |
| गिरनार |         |   | 80% |
|        |         |   |     |

288

कालसी

गहवाजगडी नमनेरा

घोली

घोली का प्रथक प्रज्ञापन १ धाली का प्रथक प्रशायन ? जीगड

जीगड का प्रथक प्रशापन १ जीगड का प्रथक प्रज्ञापन २ सोपारा

प्रधान स्नम्म छेरा देहली-तोपरा।

हेहली-मरठ इलाहाबाद

रामपुरवा होरिया-नन्दनगढ

स्पताथ

हौरिया श्ररिराज

गौण शिला छेल

१७१ १७४ 223

207

444

888

828

843

824

१६०

१६०

639

१६४

8=8

₹=₹

858

### (घ)

| सहसराम                         | \$50     |
|--------------------------------|----------|
| मस्की                          | 828      |
| गवीमठ                          | 939      |
| वैराट                          | 853      |
| भ्रह्मगिरी                     | १६२      |
|                                | 858      |
| सिद्धपुर                       | 85%      |
| जतिङ्ग रामेरर<br>कलकत्ता–चैराट | 729      |
| गीय स्तम्भ लेख                 |          |
| साची                           | 850      |
| सारनाथ                         | 850      |
| इलाहायाद                       | १६=      |
| रानी का प्रज्ञापन              | 785      |
| रुम्मिनीदेई स्तम्म             | 339      |
| कपिलेश्वर शिलालेख              | 339      |
| निगलिया स्तम्भ                 | 339      |
| गुफालेख                        | 700      |
| वरावर                          | <b>\</b> |

भाग १ अक्षोक के समय का इतिहास

३२४ ईसा पूर्व में चन्द्रगुप्त मौर्घ्य ने परिचमोत्तर भारत में प्रथम

धार ऋपनी शक्ति का सगठन किया । इसके थोडे ही समय परचात

उसने मगध का जीतकर, पाटलिपुत्र का अपनी राजधानी धनाया।

ययन श्राक्रमणुकारियों को भारत से भगा कर लगभग

त्रंश परिचय ।

अध्याय १

श्रीर एक विशाल पहवर्ती साम्राज्य स्थापित किया ! चन्द्रगुप्त की विजय. विशाल साम्राज्य निर्माण, सफल शासन प्रणाली, तथा उसके समय मे देश और प्रजा की उन्नति, और उस के हित के लिये किये गये महान कार्यों पर जब हम विचार करते है, तो हमे विदित होता है, कि वह केवल भारतीय राजनैतिक इतिहास का ही सब से महान व्यक्ति नहीं है, वरन ससार के इतिहास के इने गिने महान और सफल विजेताओं, राष्ट्रनिर्माताओं और शासको में भी उसका स्थान बहुत ऊचा है। सेल्युक्स की हराने के अतिरिक्त चन्द्रगुप्त ने ही एलेक्खेएडर का भारत से बाहर रादेड निकाला था । इन सत्र वार्तों से अनिभन्न होते हुए भी इतिहासकार विन्सेन्ट स्मिथ ने चन्द्रगुप्त के लिये निम्न लिखित श्रद्धाञ्जलि भेट की है। "श्रद्रारह वर्ष के समय में चन्द्रगुप ने पजाव श्रीर सिन्ध से

मेसेडोनियन सेनाथों को वाहर निकाल दिया। विजयी सेल्युक्स का पराजित कर उसका मान सदैन किया, और सगमग ममस्त भारन और गरियाना के श्रविकांदा भाग को अपने अधिकार में फर लिया। उमके इन कुत्यों के कारण हम उसे इतिहास के महान और सफल अधिपतियों की श्रेखी में रख सकते हैं कि "

एलेक्जेएडर और उसके बाद सेल्युक्रम पर विजय प्राप्त करने के परचात चन्द्रसूत्र अपने समय के मंसार में सब से शक्ति-शाली व्यक्ति के रूप में हमारे मन्मुख उपस्थित होता है। यदि वह श्रपनी शक्ति को परिचम की खोर ही केन्द्रित कर देता, तो अवा-धित रूप से यह विशाल परशियन साम्राज्य की, जो उस समय एलेक्चेएडर के संहारक प्रहार के कारण अन्तिम माँसे लेरहा था, पुनः उसके प्राचीन शौर्व्य पर पहुंचा देता। यह इजिप्ट मेसेडन श्रीर त्रीस के सुदर प्रान्तों पर भी, पुनः परशिया का प्रमुख स्थापित करने में सफल होता। दैवयोग से उसने एक विशाल भारतीय साम्राज्य स्यापित करने का विचार किया. और थोडे ही दिनो में उसे पूरा कर दिखाया। उसका यह उद्योग प्राचीन संसार के सब से बड़े राजनैतिक कार्यों में से एक है। जैसा कि विन्सेन्ट स्मिथ ने लिखा है, "चन्द्रशुप्त तथा उस के मन्त्री ने भारतीय साम्राज्य स्थापित करने की अपनी प्रवल इन्छा का, चौथीस वर्ष के समय में कार्य रूप में परिशत कर दिया। इस साम्राज्य का विस्तार पूर्व में एक समुद्र से लेकर पश्चिम में दूसरे समुद्र तक था।

<sup>\*</sup> Early History of India (4th Ed.) P. 126

इसके व्यन्तगत समस्त भारतवर्ष और व्यक्तसानिस्तान व्यादि हैरा थे। इतिहास में बहुत ही कम ऐसे राजनैतिक कृत्य मिल सकेंगे। केवल एक साधान्य ही स्थापित नहीं किया गया था, प्रस्तुत उस को न्यवस्था भी उपयुक्त डंड्र से की गई थी। पाटलिपुत्र से संचालित सम्राट की व्यक्ता, सिन्ध नद तथा व्यवस्था मारा के तट-वर्ती देशों.तक व्यक्तिह्व पालन की जाती थी। प्रथम भारतीय सन्नाट के कौराल डारा स्थापित यह विशाल साम्राज्य सुरिचतरूप से उसके पुत्र तथा पौत्र को किला क

चन्द्रग्राम के बंश का अभी तक ठीक ठीक पता नहीं चला है। यह आख्यान तो बहुत बाद के युग का है, कि चन्द्रराप्त की माता, या अन्य कथानुसार उसकी मातामही 'मुरा', मगध के राजा नन्द् की एक नीचकुलीत्पन्न स्त्री थी, और चन्द्रगुप्त द्वारा स्थापित यंरा की उपाधि मुरा के नाम पर पड़ी। इस व्याख्यान का कोई भी प्राचीन उल्लेख नहीं मिलता । १७१३ ईसवी में द्वरिदराज द्वारा लिखित विशासदत्त के मुद्रारात्त्रस नाटक की पस्तावना या लगभग उसी समय की बिष्णु पुराण की एक टीका के अतिरिक्त और कहीं भी उक्त कथा का कोई बुतान्त प्राप्त नहीं होता । विष्णुपुरागा की इस टीका में भी क्वल यही कहा गया है कि चन्द्रगुप्त और उसके वंश का नाम 'मीर्ट्य' इस कारण पड़ा कि वह मरा नाम की पत्नी से नन्द का पुत्र था। "चन्द्रगुप्तः नन्दस्यैव पत्न्यन्तरस्य मुरा संहास्य पुत्रं मौर्याणां प्रथमम् "। यह तो केवल मौर्य्य नाम

<sup>\*</sup> Asoka P. 104

की फिन्पत उत्पत्ति बताने का बत्न है, और यह भी ठीक माल्म नहीं होता कि संस्कृत-ज्याकरण के अनुसार मुरा की सन्तान मीरेय शन्द से अभिवित होगी ≡ कि 'मीर्च्य' से । सभी सस्कृत प्रन्यों मे, जिनमें मीर्च्य बरा का प्रमंग आधा है चन्द्रगुप्त द्वारा स्थापित राजवरा को मीर्च्य माम से ही अभिवित किया है। गिरनार पाल रहदमन क हिलालेय में भी इसी शन्द का इसी बंग फ लिये हैं। बार प्रयोग हुआ है।

विष्णु पुराष् की उक्त शिका में भी पुरा या चान्ह्युम की नीच उपित का कहीं बुझ उन्लेख नहीं है। मुरा वो नीच जाति की बताकर, जीर भीय राजाओं का उसकी सन्तान कह कर नीच कुलायन्य कहना ता फेबल अद्यादवीं राताशी में दिवरान का ही काम माल्य होता है। वास्तव में 'नन्द-सुवा' के भारत्या को कोई है। वास्तव में 'नन्द-सुवा' का पार्या का कोई है। वास्तव में 'नन्द स्वार के भारत्या का कोई है। हमने ज्यानी पुस्तक 'चन्द्रगुम के नीच जन्मा होने की पार्या का कोई है। विहासिक ज्यायार नहीं है। हमने ज्यानी पुस्तक 'चन्द्रगुम मीट्य' में इस लाग्य की सरीस्तार चर्चों की है, कि चन्द्रगुम नन्द घरायि नहीं था, बरन्द वह मीट्ये-कुल, इक्कान्त सरीय जनिय थे, जीर चन्द्रगुम का मृत्न निवास-स्थान परिचमोत्तर भारत या गाभार देश था।

चन्द्रगुप्त का शासन-काल २४ वर्ष तव रहा, अर्थान् २२४ ईसा पूर्व में लेकर २०१ ई० पूर्व तव रहा। उसके परचात् उसका पुत्र पिन्दुसार सिंहासनारूट हुजा। विन्दुसार की पूर्णरूप से सुसगठित विशाल बौर्प्य साम्राज्य शाप्त हुज्या। उसके दिण्य न जभी तक शुद्ध ज्रधिव पता नहीं चला है। परन्तु इसमें सन्देह समय में भी विशाल मौर्च्य साम्राज्य ज्यों का त्यों बना रहा, श्रीर विज्यतीय इतिहासकार वारानाथ के लेखों के खतुसार, उसने भी स्वय कुछ नये प्रदेश जीत कर सौर्च्य साम्राज्य में मिलाये। प्राचीन योरोपीय इतिहासकारों ने भी बिन्दुसार की 'श्रमित्रपात' की उपाधि

( ७ ) नहीं, कि यह एक शक्तिशासी सम्राट हुआ है, क्यों कि उसके

से भूपित फिया है। उनके लेखों से यह भी पदा घलता है कि उस का चन्द्रगुप्र के समान सीरिया आदि वेरों के श्राविपतियों से पनिष्ट सम्बन्ध था और उनके दूतादि भी उनके दुरवारों में श्राया-जाया

करते थे। चिन्दुसार का शासन-काल २५ वर्ष रहा, जो ३०१ ई० पू० से लेकर २७३ ईसा पूर्व तक रहा। चिन्दुसार के परचात् उसका जगत् विकास पुत्र कारोक विशास मीर्ज्य साम्राज्य वा जगराधिकारी हुआ।

### अध्याय २

## ष्प्रशोक का प्रारम्भिक जीवन

उत्तर भारत और सीलोन में प्राप्त चीढ पाली-प्रत्यों में अशोक के प्रारम्भिक जीवन की बहुत सी पटनाओं का उत्तेख है, तिनमें बहुपा यह बनाने का प्रयत्न किया गया है, कि अशीक पहले क्षूर और निर्वयी था, परन्तु बौढ मत महण् करने के परचात्, उसका हृदय अरवन्त सरत तथा पर्म की कोमल भावनाओं से परिपूर्ण होगवा था। मीलोन में प्राप्त पाली-प्रन्यों में जिला है, कि विन्दुसार को सीलह रानियां थीं, जिनसे उसके १०९ पुत्र उत्यन्त हुए। इनमें सन से यहे का नाम सुनन था, और सन से होटे का नाम तिन्य था। अशोक और तिरम एक माता के पुत्र थे। बिन्दुसार के मरते के परचात् अशोक ने अपने ६६ भाइयों का वस कर सिंहासन प्राप्त किया था। उसके भाइयों में से केवल तिया ही जीवित क्या रहा।

अपने ६६ माइयों का वय कर व्यशोक के निहासन प्राप्त करने की उक्त कथा मत्य नहीं मालम होती। इसके विपरीत उम के शिक्षा लेखों से व्यपने भाडवों के प्रति उत्तको सहद्वता प्रकट होती है। इसने व्यतिरिक्त उत्तर भारत के वौद्ध मन्य दिव्याबदान के प्रतुसार प्रशोक के केवल तीन भाई थे। विन्दुसार की एक रानी से मुसीम था, जो उनमें सब से वड़ा था। सम्भवतः मुसीम मीलोन के बौद्ध प्रन्यों का सुमन रहा हो। विन्दुसार की दूसरी रानी सुभद्रांगी से, जो चम्पा के एक बाहाए की मुन्दर कन्या थी, इसके वे पुत्र प्रशोक चौर विश्ववाशोक हुए । सम्भवतः विगता-शोक सीलोन के प्रन्यों का विष्य हो।

श्रपने पिता के शासन काल में खशोक ने सफलता पूर्वक

सक्तिशा में एक पिद्रोत का दमन किया। उसके कुछ समय परचात् सक्तिशा के एक व्यन्य पिद्रोत् को दमन करने में उसका यहा भाई असफल रहा। इस से अवरक ही असोक की असाधारण योग्यता सिद्ध हुई होगी, और फदाधित इसी कारण उसके रिता: ने उसे कपना उत्तराधिकारी नियत किया हो। ऐसा प्रतीत होता है, कि सिंहासन प्राप्त करने पर उसके भाई सुसीम (सुमन) ने उसका विरोप किया, और सम्मयतः उत्तराधिकार के लिये जो युद्ध हुआ उनमें शह मान गया।

पाली के बीद प्रन्थों से माल्झ होता है, कि अपने पिवा के समय में ही, लगभग पन्ट्रह -वर्ष की आशु में अशोक उज्जैन का प्रतितिधि शासक नियुक्त कर भेजा गया था। उज्जैन में रहते हुए विदिसा (भोषाल के पास आधुनिक भेलसा) निवासनी, देवी नाम की एक उच्च जाति की अल्बन्त सुन्दरी युवती से उसका

भीलोन के प्रत्य महावेशहीका के अनुसार अशोद की माता का नाम धर्मी था, में। क्षत्रिय कुल मौर्यक्षा की ही कुक करवा थी।

प्रेम हो गया । वह अशोक के साथ उज्जैन गयी. और वहां उनके पुत्र 'महेन्द्र' खोर पुत्री 'संघमित्रा' का जन्म हुखा। धरोक के राजसिंहासन प्राप्त करने पर देवी विदसा में ही निवास करने सती, परन्तु महेन्द्र श्रीर संघमित्रा श्रपने पिता के साथ पाटलिपुत्र

( 80 )

चले गये।

सीलोन के वौद्ध धन्यों से पता चलता है, कि श्रपने पिता की मृत्यु के चार वर्ष परचात काराोक का राज्याभिषेक हुआ। हम क्रपर यता चुके हैं, कि विन्दुसार का शासन काल २७३ ई० पूर्व

तक रहा। इस से विदित होता है, कि २६६ ईसवी पू० के

स्रयभग व्यरोकि का राज्याभिषेक हुआ। उक्त प्रन्यों,से वह भी पता

चलता है, कि बाशोक युद्ध निर्वाण से २१⊏ वर्ष बाद सिंहासन पर

बैठा । इस प्रकार बुद्ध निर्वाण की तिथि लगमग ४८७ ई० पूर्व

निरियत होती है। अशोक का शासन काल ३७ वर्ष अथवा लग-

भग २३२ ई० पूर्व तक रहा।

## श्र्वाय्

## प्रशोक, शासक यौर विजेता

भ्रशोक ने भपनी-युवाबस्या ही में विशाल मौर्य्य साम्राज्य

का काविपत्य प्रहण किया । इस साम्राज्य का विस्तार जाजकत के भारतीय साम्राज्य से समाभग दुग्ना था । त्रिक्ष में चीक, पाप्यक्य, केरल ज्यानि दुख होटे होटे प्रजातन्त्र राज्यों की होडकर सगभग समस भारत इसके जन्तगैत था । इसके सतिकित समस्त जापतानिस्तान, पूर्वीय परशिया, रूसी जीर चीनी दुर्किस्तान ज्यादि सम्ब गरिया का नहत बना भाग भी मौज्ये मान्नाज्य से

शामिल था छ । जैसा कि पहिले ऋष्याय में भी बताया गया है, भाशोक के पितामह सम्राट चन्द्रगुम के समय में ही मीर्ट्य

इस विषय की कर्या इमने निम्मलिखित छेड़ी में की ई ।
 (1) 'Central Assatic Provinces of Mauryan Empire' Indian Historical Quarterly Vol XIII

(2) The Kingdom of Khotan (Chinese Turkestan) under Mauryas Indian Historical Quarterly Vol XV হুমান্ত্ৰী নাবিলাৰে অৰ্থা হুমান্ত নাবিলাৰ অৰ্থা হুমান্ত নাবিলাৰ অৰ্থা হুমান্ত নাবিলাৰ স্বাধা

की है।

माम्राज्य या विस्तार यहुत गुछ उक्त सीमा तक पहुंच चुरा था, श्रीर चन्द्रगम तथा चाएएस्य द्वारा उमके शामन-प्रयन्थ का टांचा भी एक उपयुक्त माचे में दल गया था।

शासन-विधान के लिये विशाल मौग्ये साम्रान्य पूर्वी प्रान्त के ऋतिरिक्त चार वडे यडे प्रान्तों में यॉट टिया गया था। प्रत्येक प्रान्त के संरक्त्य के लिये कोई राजपुत ही प्रतिनिधि शासक नियुक्त विया जाता था। पूर्वीय सारव का शासन वो स्पर्य सम्राट क्षारा ही पाटलिपुत से होता था। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत

में कीराम्बी और तचरित्ता है। मुख्य प्रतिनिधि शासन ऐन्ट्र थे । तचरित्ता के च्यन्तर्गत समस्त पतान, गान्वार चीर मध्य परित्या के प्रान्त थे । स्रोतान का इलावा भी सम्भवत इसी में सम्मितित रहा हों। मध्य भारत में उउजैन मुख्य प्रतितिधि शासन पेन्ट्र था।

यहा, जैसा हम उपर बता खाये हैं, एक बार खशोंक की ही बायसराय नियुक्त पर क्षेत्रा गया था। बिल्प भारत का मैन्द्र, खौर किंतर देश पर सेना गया था। बिल्प भारत का मैन्द्र, खौर किंतर देश पर सेना गया आर मुख्य शासन केन्द्र थे। अश्रीक ने सम्राट पढ महूच करते ही बहे उत्साह पूर्व कहा बिशाल माम्राज्य पर शासन-प्रत्म्य खपने हाथ में लिया, और उमकी उपयुक्त व्यवस्था के लिये उसने खबक परिश्रम किया। अश्रीय के हस परिश्रम का ठीक ठीक विवस्स उसके रिलालेखों में मिलता है। परिश्रमों सर सीमा मन्त से लेकर उडीसा तक, तथा समस्य उत्तरीय खीर दिख्य आरत के विभिन्न स्थानों में, चहानों खीर पत्थर के सम्भों पर यह लेस उत्तरीय हैं। भारतीय तथा

योरोपीय विद्वानों के कठिन परिश्रम के परचान्, आज हमके। इन

त्रेरतों के विषय के सम्बन्ध में भली भांति ज्ञात होगया है। श्राने चलकर हम इसका सविस्तार विवरण देंगे।

यह शिलालेल अनेक वातो में अशोक के ज्यक्तित्य के स्पन्ट रूप से हमारे सामने ज्यक करते हैं। इनके अनुसार अपने शासनकाल के प्रारम्भिक आठ वर्षों में अशोक आपने पितामह शिक्साली विजेता तथा महान शासक, पन्द्रग्रुम के समान, विशाल मीच्य साम्राज्य की शासन-अवस्था में संलग्न रहा, और उसके साथ ही अपने साम्राज्य का विस्तार वहाने का भी अपल परता रहा, उसने इन आठ वर्षों में सङ्के, नहर्रे और कुएँ बनवाये पुत्त लागाये, औपयालय होते, युद्धों और दुपैलों की सहायता आहे का प्रचन्य फिया।

श्रशोक के प्रारम्भिक रासनकाल की सब से महत्वपूरी पटना, उत्तका करिंग पर आक्रमण था। यह श्राक्षमण उस के श्रमिपेक के श्राठ वर्ष परचात हुआ, और ऐसा प्रतीत होता है कि उदाला संचालत सबयं उसी ने किया। उसने करिंगा पर विजय प्राप्त कर उसको श्रपने साम्राज्य में मिलाया। अरोक ने किस विचार से करिंग पर आक्रमण किया इसका ठीक ठीके नता नहीं विचार से करिंग पर आक्रमण किया इसका ठीक ठीके त्या नहां विचार से करिंग पर आक्रमण किया इसका ठीक ठीके त्या त्या क्या पत्ता। सम्मवतः भारत में जो छुळ लोटे छोटे स्वतन्त्र राज्य मीर्च्य साम्राज्य के बाहर रहाग्ये थे, उनका भी, उस विद्याल सा-प्राय्य में मिलाने के बिचार से ही श्रशोक ने करिंग युद्ध आस्म्य किया होगा। इसको उसके शिकालेखों से हात होता है, कि उस में महान विजेताओं के समान पराक्रम और उत्साह के लहुए। पहले से ही वर्तमान थे। करिंग युद्ध में सफरतन ग्राप्त करने के परचात् (१४) भो, यदि वह अपने उसी विजयी जीवन का जारी रखता, तो अवरण ही देखिए के चोड़, पांहय आदि छोटे छोटे राज्यों पर भी विजय प्राप्त कर लेना। परन्तु नियति का विचान तो कुछ दूसरा ही था।

# अध्याय ४

## श्रशोक के जीवन में परिवर्तन

बाशीक ने कॉलंग पर विजय तो खबस्य प्राप्त की, परन्तु

यह एक भीपए हत्या-कावड के जातिरिक वृक्ष जीर न था। एक रिलालेट से मालून होता है, कि इस युद्ध में लगभग डेव लाटा जावूनी क़ैदी बनाकर बढ़ों से बाहर भेजें गये। लगभग देव लाटा राजभूमि में मार गए, और इससे कहीं अधिक युद्ध के परिणाम-स्वरूप अकालादि से नरे। कलिंग युद्ध के इस संहार जीर इसकी विभीपिका का अशोक पर विषयित मभाव पड़ा, जिसके कारण

उसके जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोख में एक जत्यन्त महत्वपूर्ण परि-चर्चन उत्यन्त हुखा। इसके परवान उसके हृदय में, युद्ध के द्वारा वितय माम करने के सिद्धान्त का स्थान, मेम और द्वा द्वारा विजय माम करने के सिद्धान्त ने लें लिया। इस नैतिक विजय का माम करने में भी अशोठ ने श्रव उसी संलग्नता और उत्साह से

कंत करना प्रारम्भ किया, जिससे उसने पिछले पाठ वर्षों में प्रपने विशाल साम्राज्य के शासन-विधान की न्यवस्था की थी, और नवे प्रदेश पर विजय शास की थी। समस्त भारत और एर-एर फे-फन्य फेट्रॉ फें प्यरोग ने पुरु क्यों, वैसिक विजय के भाप्त किया। उसने अपनी एक राजकीय पीपणा में लिया है:—

"फलिंग युद्ध में जितने भी न्यक्ति मारे गये हैं, उनका सीयों या हजारवाँ भाग भी यदि अब मारा जावगा, तो यह महा खेद का विषय होगा। देवानीक्रिय की हार्दिक इन्छा है, कि प्राणीमात्र के। हानि पहुंचाने से अपने आपके। रोकना चाहिए। बह नैतिक विजय ही का सब से प्रधान विजय मानता है, और उसे उसने अपनी प्रजा तथा पड़ीनी देशों में वरावर प्राप्त किया है। इसके व्यतिरिक्त इस विजय की ट्रंट्रिम है सो योजन तक धर्जी, जहां यवन राजा चन्तियाक (सीरिया का एंटिचीकस एतीय ) राज करता है। इसके और धागे तक भी इस बिजय का प्रभाव उन प्रदेशो तक पहुंचा, जहां चार अधिपति, तुरमय (इजिष्ट का टालमी द्वितीय) बांटियनि (मेसेहोनिया का एंटियोनस गोनट), मक ( सीरीन का बेगस ) और अलेक्नेन्द्र ( इपिरस था केरिन्थ का एकेक्जेएडर) शासन करते हैं। दक्कि में इस विजय की पताका चोड़ और पाएड्य देश तक कहराई। अपनी इस मत्येक स्थान पर श्रीर श्रानेक बार शाम की हुई विजय पर उसे बहुत सन्ताप हुआ। बह नैतिक लेख केवल इसी फारण उत्कीए कराया गया है कि उसके पुत्र और यौत्र कोई नवीन सांधामिक विजय प्राप्त करने का विचार न करें। यदि कोई ऐसी विजय प्राप्त. 'करना श्रनियायं ही हो तो उन्हें दया करने और साधारण दण्ड देने में ही प्रसन्नता होनी चाहिए, और वे नैविक विजय ही कें। फेबल बास्तविक विजय समार्दे ।<sup>17</sup>

· फलिंग युद्ध के परचात् अशोक के जीवन का सर्वोच्च

श्रेय मनुष्यमात्र की भलाई करना ही हो गया था। इस समय में उसके द्वरय में अपनी और अपने पढ़ीसी राज्यों की मला में स्थायी सम्पन्तता और शान्ति स्थापित करने की उत्कट श्राकांदा का मादुर्भाव हुआ। इन राज्यों में कुँदूर भीक राज्य तक थे। उसने प्रांत की इस सम्पन्नता तथा शान्ति की केवल उपकारी शासन वियानों द्वारा ही नहीं बरन् नैतिक शिखाओं द्वारा भी स्थापित करने का यल किया।

उसने प्रापनी समस्त शक्ति का उक्त महान ध्येय पर

फेन्द्रिस किया। अपनी एक राजकीय घोषणा में उसने लिखा है, "मुफ्ते उद्योगों में संखन्न रहने, और कार्यों के सम्पादन से कभी तृति नहीं होती । मैं मनुष्य मात्र का सुख और उनकी शान्ति की श्रमिबुद्धि ही अपना कर्तव्य समनता हूं , क्यों कि मतुष्य मात्र के सुरा और शान्ति की श्रमिवृद्धि से श्रधिक महत्वपूर्ण श्रम्य कोई कार्य नहीं है।" प्रत्येक समय, दिन हो या रात प्रजा अपनी शिकायतें सुनाने के लिए, उसके निकट पहुंच सकतो भी। उसने श्रपने सूबेदारों के ईर्प्या, क्रोध, निर्देवता श्रीर श्रालस्य से दूर रहते. श्रीर भरसक प्रजा की सेवा करने का पूर्ण आदेश दिया था । उसने विरोप कर्मचारियों का समस्त देश का चक्कर लगाते रहने के लिये नियुक्त किया। जो सदा यह देखते रहते थे, कि प्रजा पर फोई ऋन्याय ते। नहीं होता है, या उसकी किसी प्रकार की त्ति तो नहीं पहुंचायी जाती है। उसने श्रपनी श्रामीद-प्रमोदमयी यात्राओं की भी नैतिक बाजाओं में परिशत कर दिया था। यह यात्राएं श्वय निम्नलिधित प्रगतियों से पूर्ण होती । वह ब्राह्मकों

दुर्वलों का जाकर देखता, और उनकी सहायता करता । लोगों से मिल कर जनसे जनकी भलाई के बारे में प्रश्न करता श्रीर उन्हें नैतिक शिशा देता। उस ने धर्ममहामाओं की नियुक्ति की, जो उसके नैतिक धर्म का समस्त सम्प्रदायों में प्रचार करते थे। धर्ममहामात्र यन्दियों की,सहायता करते थे, श्रीर जिन यन्दियों के कुटुम्य में बण्चे या बुद्ध थे, उनकी मुक्ति कराते थे। वे राज-चानी तथा साधाउय के घान्य चडे वडे नगरों में सम्राट छीर उसके फ़ुदुन्विया का पीडित श्वीर दरिंद्र लोगा का दान देने में सहायता वेते थे। चरोंक की धर्म शित्ता में शिष्टता, सीजन्य और सेवा भाव बूट~कृट कर भरे थे। उसने नैतिक सत्य के। ही ससार के सामने सर्वोत्कृष्ट रत्ना, जैसा कि उसने खोगा को वताया कि कठोरता, कोध निर्देयता, व्यभिमान और द्वेष पाप का मूल है। उसका कहनाथा, कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, परन्तु जब तक उसमें सयम, विचार की पवित्रता, कृतज्ञता, इट भक्ति श्रादि गुणे। का अभाव है, तब तक वह नीच है। यह निरन्तर लोंगों कें। इस बात का ध्यान दिलाता था, कि श्रच्छे काम करने की प्रवति सदाही उनके इदय में बलवती रहनी चाहिये। यह दया भाव पर सब से ऋषिक बल देता था। उसका यह दया भाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं, वरन् पशु-पद्मियो के प्रति भी था। दैनिक जीवन में वह चाहता था, कि लाग माता पिता घोर यद जनों की सेवा करें। मित्रो, सम्बन्धियों, ब्राह्मणों, अमणों, दरिट्र

श्रीर श्रिफ ट्रब्स संजय का यत्न न करें 1 यहुआ देखा गया है, कि कोई कोई घटना महुष्य के जीवन में यहा परिवर्तन कर देती हैं। एक श्रीकशाली सन्नाट के जीवन में एक युद्ध से फितना परिवेतन हुन्ना। नियति ने श्रशोक की एक

( १६ ) श्रीर पीडित मनुष्यो के। सहायता दें। देख माल कर खर्च करें,.

में एक युद्ध से फितना परिवेतन हुन्या । नियति ने प्रशाक के एक महान विजेता होने का विधान ही नहीं एका था, प्रत्युत उसने उसे निरमञ्जापो मेम, शान्ति चौर आहत्व का शाही पैगन्यर

यताया ।

#### झध्याय प्र

## श्रशोक के धार्मिक विचारों का विकास

भारोंक के जीवन में सहसा ही महान परिवर्तन हुआ। यदि उसके कारण पर विचार किया जाय, तो वह स्पष्ट हो जाता है, कि किसी विरोध सम्प्रश्नय का उस पर इतना प्रभाव नहीं प्रमा । अवना कि किसी प्रदेश सम्प्रश्नय का उस पर इतना प्रभाव नहीं प्रमा । अवना कि किसी प्रदेश हुआ के परचात भारोंक भी मनसिक मनोवृति में वो परिवर्तन हुआ, यही उसके बीद धर्म की कोर प्रमुच होने का वास्तविक कारण था। उसने सम्भवतः प्रथम धर्म सम्म्याची भ्रवतं निजी सिद्धान्त धनाये, और वे बुद्ध मायावान की शिशाको से बहुत ही काधिक मिलते-जुलते थे। उनमें समसा मानव जीवन के प्रति प्रेम राथा या। माव और मनुष्य माज की सेवा का भारेत्री दिवा गया था।

इतिहास वेत्ताओं ने बहुचा यह प्रश्न उठाया है, कि उक्त परिवर्तत के पहले असोक किस वर्म का अनुपायी या 1 असोक के समय से समाध्या दाई सी वर्ष पूर्व भारत के तीन नवीन धार्मिक सम्प्रसायों, बीड, जैन, और आजीविक की मींच पुड, धार्मिक सम्प्रदाय वैदिक धर्म से पृथंक न थे। इसके विपरीत

तथ्य के। मानना एक बड़ी ऐतिहासिक भूल होगी। वैदिक धर्म तथा सभ्यता रूपी एक ही वृत्त की यह भिन्न भिन्न शाखाएँ थों। जिस प्रकार भगवान् बुद्ध और भहावीर के जीवन कार्ल में ही विश्विसार और अजातराजु इन आवार्यों की समान आदर करते थे, इसी प्रकार उनके उत्तराधिकारियों ने भी इन विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों की व्यादर सिहत रक्ता की। महानन्दि के समय, सम्भवतः उसकी ही देख-रेख में बीढों की दूसरी बृहत् सभा हुई। महापद्मनन्द सम्भवतः जैन सन्त्रदाय का अनुवायो था। पुनः चन्द्रसुप्त मीर्व्य के समय में प्राचीन बाह्यग्रीय शैली के अनुसार पटलिपुत्र से एक विशाल साम्रज्य की स्थापना हुई। यह जैन परम्परा भी सस्य हो सकती है, कि बाद में चन्द्रग्रप्त तथा उसके गुरु चाणुक्य दोनों ही जैन मुनि बन गये थे। इसमें फोई सन्देह नहीं, कि अशोक पर, उसके प्रारम्भिक

जीवन काल में महस्यीय व्यादशों के साथ-साथ बौढ, जैन तथा माजीवकों की शिकाव्यों का भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा होगा। पाली के प्रत्यों से पढ़ा पलता है, कि व्यपने पिता विन्दुसार के समान व्यरोक भी सिंहासनारू होने के परचात हचारों माद्यायों के मोजनादि दे उनका पोपए किया करवा था। किरपय विद्वानों के ब्युक्तार क्योंग के शिक्षा केली में, उल स्थानों पर, जैन शिक्षाकों का प्रमाव विविद्य होता है। वाद में व्यरोक पूर्णतया बौद धी हो में प्रशीक पूर्णतया बौद धी के व्यरोक व्यरोक पूर्णतया बौद धी के व्यरोक व्यरोक पूर्णतया बौद धी के व्यरोक व्यरोक प्रयोग विविद्य होता है। वाद में व्यरोक पूर्णतया बौद धी के व्यरोक व्यरोग विविद्य होता है।

अशोक के शिला लेंगों से यह भी संपष्ट ज्ञात होता है, कि

यौद धर्म में उसकी मगाद श्रद्धा होते हुए भी वह उदारता पूर्वक सभी धार्मिक सम्प्रदायों में दिलचरपी लेता रहा, धार उनका यथोचित् आदर भी करता रहा। यह चाहता था, कि समस्त . सम्प्रदेशों के लोग सभी स्थानों पर निवास करें, धर्यों कि उसके खनुसार सभी सन्त्रदायों में संयम और मानसिफ **प**वित्रता का विशेष स्थान है। यह समस्य सम्प्रदायों के श्रच्छे सिद्धान्तों की उन्नति चाहता था, और उसकी हार्दिक इच्छा थी, कि सभी विभिन्त धर्मावलम्बी परस्पर मिल-जुल कर रहें। यह उसकी निम्न लिसित राजकीय घोषणा से विल्कुल स्पष्ट है। जाता है। "बह विभिन्न प्रकार के उपहारों से और साथ ही उनका सन्मान फर, समस्त धार्मिक सन्प्रदायों का चादर करता है। परम्तु उसके निकट इन उपहारों श्रीर सम्मान का इतना मूल्य नहीं, जितना कि विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के सार-सत्य के उपयुक्त परिपर्द्धन का। यदि कोई भी व्यक्ति व्यक्ति सम्प्रदाय की बरांसा करता है, और दूसरे सम्प्रदायों की निन्दा है। वह अपने सम्प्रदाय की बहुत हानि पहुंचाता है। जनता की पारस्परिक-धार्मिक विचारों की मुनना चाहिए, श्रीर उनका सनन करना चाहिए। उसकी हार्दिक इच्छा है, कि समस्त धर्म ज्ञान के भएडार हों। उनके सिद्धान्त पवित्र तया आडम्बर रहित हों, और समस्त धर्मों के सारतत्व का परिवर्द्ध न तो धवश्वय ही हो ।

्रश्ररोक के जिन उल्होर्य सेखों में उसके उपहारों की चर्चा हुई है, उनमें भी समस्त धार्मिक सम्प्रदायों के प्रति उसकी उदारता

#### अध्याय ६

## श्रशोक की बौद्ध धर्म दीचा

पाली के यौद्ध प्रन्थों के अनुसार व्यशोक ने व्यपने शासन

फाल के पौधे वर्ष में चौद्ध चर्म मह्या किया। परन्तु उसके शिलालेकों से जो क्षायेक प्रमायित हैं, यह स्पष्ट है, कि परिंता पुद्ध के परचात् कार्योव क्षप्ने रासनकाल के तमें वर्ष के बाद में ही अशोक में धार्मिक परियर्षन हुआ। हम पिछले कथ्याप में यह बता आये हैं, कि कलिंग युद्ध के परचात ही प्रधमवार अशोक मौद्ध पर्म की ओर बालूछ हुआ। जैसा कि हम क्षाये पत कर बतायेंगे, उसके शिलालेकों से यह भी मालूर होता है, कि ज्यों ज्यों उसकी आयु यहती गयी, त्यों त्यों अपने जीवन के रिएलाणों में उसकी प्रधापन होता ही तथन जीवन के पिछले दस वर्षों में ही बशोक ने प्रकट रूप से बीद्ध पर्म महत्या कर ली पिछले दस वर्षों में ही बशोक ने प्रकट रूप से बीद्ध पर्म महत्या कर ली क्या होता होता की उसने भरतक बरना किया।

क्लिंग युद्ध के दो वर्ष परपात् , अववा अपने शासनकान के ग्यारक्ष पर्ध में अशोक ने 'सम्बोधि अर्थात् गयाजी की याता की । यहीं युद्ध भगवान् ने जान प्राप्त किया था । उत्तर भारत के योद-प्रन्थ 'दिव्याबदान' में भी अशोक की इस याता का जिक है। उस में लिखा है, कि आचार्य उपगुप्त के साथ अशोक ने यह यात्रा की, खौर वहां उसने एक लाख स्वर्ण मीहरें दान दी। श्रशोक फे शिलालेखों से यह पता चलता है. कि यह यात्रा ही अशोक का ऐसा प्रथम कार्य है, जिस से बौद्ध धर्म की स्रोर उस का फुकाब हात होता है। परन्तु इस बाजा में भी उस ने अमर्गों के साथ साध बाह्यलों के दर्शन किये, और उनको दानादि दिया छ। इम यात्रा से खशोफ की यौद्ध धर्म की फीर श्रद्धा बढ़ती प्रफट तो होती है, परन्त साथ ही साथ यह भी मालूम होता है, कि इस समय तक वह भिन्न मिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के। समान दृष्टि से देखता था । इसी प्रकार करोोक ने जपने शासनकाल के प्रथम बीस वर्षों में जो अन्य लेख ख़दवाये, उनसे भी स्पष्ट विदित होता है, कि बौद्ध धर्म के साथ साथ वह व्यन्य धर्मी की शिक्षाओं मे भी दिलचस्पी लेला रहा, श्रीर उनकी उन्नवि का प्रयत्न करता रहा। जैसा कि हमने पिछले क्षण्याय में बताया है. उसने इस समय की श्रपनी एक राजकीय घोपणा में लिखा है, कि "वह उपहारो और विभिन्न सम्मानों से समस्त धार्मिक सम्प्रदायो का आदर करता है। परम्तु उसके निकट इस उपहार खीर खादर का इतता मृज्य नहीं, जितना कि विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के सार सत्व के उपयुक्त परिवर्द्ध न का। यदि कोई भी व्यक्ति छापने सम्प्रदाय की

(बिळालेख ८ गिरगार)

प्तप द्वोति माह्यसम्मनम दससे च दाने ।

सम्प्रवाय को यहुत हानि पहुनाता है। लोगों को पारायरिक धार्मिक विचारों को धुनना नाहिये, और उन का मनन जरना धारिये, क्योरिक स्वक्षी हार्सिक इच्छा है, कि समस्त धर्म मान के सप्ताद हों। उनके सिद्धान्त पवित्र ज्या काइन्यर रहित हो, और समस्त धर्मों के सार-सच्च का परिवर्द्धन हो। " यही वात कारोक के वस समय के हान सम्बन्धी उन्तरीय होतों से प्रथट होती है। धीद स्तूपों की बनवाने के साथ साथ उसने कार्यावकों के गुपाओं का वात कारों के कार समय होता हो। "

लेकों से यह भी स्पष्ट होता है, कि वह बुद्ध सगवान को रिक्ताओं के जनता के सामने नहीं रत रहा है, वरन इन लेकों में पताई हुई नैतिक और पार्मिक रिक्ता के वह अपनी ही. शिक्ता कहता है। जैसा कि एक लेकों में उसने विकार है, कि लोग सन जगह उसकी नैतिक शिक्ताओं के मानते हैं। वाट्र के देशों में भी बढ़ां उसके में ने हुए दूत नहीं पहुंचे हैं, वहां भी लोग उसके पार्मिक करते हैं था। यह पहंचे विकार करते हैं था। यह जा अपनी करते हैं था। यह अपनी विकार करते हैं था। यह अपनी विकार है। वहां अपनी विकार है, अपनी समार है।

चशोक के शासनकाल के अधम बीस वर्षों में उत्नीर्फ

सदात इवनियस प्रमनुवास्ति चातुकाति । वाच वि रवनप्रियस दुव न धनति से वि शुद्ध इन्तावियस प्रमानुः नियम प्रमनुतानित प्राप्त अनु निविचाति जनुतिविधिवाति व । या स क्य प्रकार जाति त्वाव विजया सम्ब दुन विकासे दिविश सो, त्र्य शांति प्रिति प्रमनिवास्ति । (सि॰ ०० ३१ चरवात्तामा)

कि यहां नैतिक विजय से खशोक वौद्ध धर्म के प्रचार सम्यन्धी खपने सफत प्रयत्न की खोर संकेत करता है। यह खनुमान ठीक

शासनकाल में ही समस्त भारतीय जनता और दूर दूर के देशों के होगों में भी पीदमत फैल गया या। यहाँ नैतिक विजय से स्वयं आशोफ के नये राजनीतिक और साधारण जीवन सम्मन्यी विचारों से ही तालार्य्य हैं, जिनकी चर्चा हम पिछले खप्याय में कर आये हैं।

नहीं है। यह मानना ठीक न होगा, कि श्रशोक के प्रारम्भिक

श्वपने शासन के वीसवें वर्ष के पश्चात, श्वरोक ने जी क्षेत्र खुदबाए उनसे उसका बाँद वर्म के साब श्रीकाधिक सम्पर्क प्रकट द्वीता है। श्रपने शासन काल के इक्कीसवें वर्ष में बंशीफ ने बद्ध भगवान के जन्म स्थान 'ज्ञीस्मनीयत' की याद्धा की ! इस्स

षात्रा का भो थीछ-भाषा की बात्रा के समात दिख्यायदात में जिक बावा है। जिसके अनुसार यह यात्रा भी अस्रोक ने बााचार्य उपगुत्र के साथ की, और यहां पर भी वसने एक लाख स्वर्ण मोहरें दात हीं, इस यात्रा की स्मृति में खरोकि ने पत्थर का एक स्तम्म नताकर उस पर एक लेख खुदवाया। यह स्तम्भ कातकर

स्तम्म बनवाकर उस पर एक खेळ खुद्बाया। यह स्तम्म बावकक नैपाल की तर्राई में 'क्सिन्देई' नामक तीर्थ स्थान के पास लड़ा हैं। इस लेख में लिखा है, कि अराके ''अपने अस्पिक के बीस यर्प परचान इस स्थान पर आवा। यहां बुद्ध शाक्य मुनि का जन्म हुखा या अशोक ने इस स्थान की बन्दना की।' इसके ओड़े ही समय परचान उसने 'केानाकमन' के स्पूष की, बहाँ जाकर बन्दना की यह स्तूप रुसिन्देई से योही दूर पर है, और इसे ध्यरोंक ने की समृति के रूप में भी छारों के ते एक स्तस्थ धनवाकर उक्त आराय का उस पर एक लेख उन्की में कराया। यह चात ध्यान हैने सोग्य है, कि इस वर्ष पूर्व थीद गया की याजा सम्बन्धी, क्यांक के लेख में, वहां बन्दमा के खानुवान की कोई चर्चा नहीं है। परनु खब पुद्ध सगवान के जन्म स्थान या चुद्ध कोनाकमन के रूप्त बात या बात के विषय में जो लेख दिये गये हैं, उनमें बन्दना पी चर्चा है।

अपने शासन काल के सत्ताइसवें वर्ष के, आस-पास, एकीयों स्तम्भ लेख में, अशोक ने अपने पिछले वर्षों के शासन प्रम्बन्धी और नैतिक शिला के भनारायें किये गये अपने इत्या का वर्षोन किया है। इनमें अन्य बातों के साथ उत्तने यह भी पताया है, कि सब धार्मिक सम्प्रदायों, जैसे कि वीद सप, ब्राह्मय, आजीबिक, निर्मेन्य (जैन) आदि की रेक-रेस के लिये, क्योंक ने धर्म महामाओं की नियुक्ति की। उक्त वाक्य में "बौद सपं की सख से प्रयम स्थान दिया गया है, इस से प्रतीत हाता है, कि उत्के इत्य में सप के लिये स्वांगरि स्थान या।

इस प्रकार अरोक ने, अपने सासन काल के इक्कीसमें पर्य से संचाइसने वर्ष राक के समय में जो लेल खुदवार, जनसे पता पताता है, कि जुद्ध अगवाम और बौद्ध सम में अप उसकी अद्धा पटती आ रही है। परन्तु इन लेलों से यह भी स्पष्ट होता है, कि उस समय तक अप्रोक सभी सांभिक सम्यदायों के साथ पूर्व का सा अपना सम्बन्ध २ खने का अवल्व कर रहा है। इन लेखों में केई ऐसी बात नहीं है, जिससे यह प्रकट हो, कि अशोक योद्ध संप में सम्मिलित हो गया है, या वह किसी विशेष प्रकार से बीद धर्म के प्रसार का प्रयत्न कर रहा था।

अपने शासन काल के सत्ताहसमें वर्ष के परचात् अथवा अपने शासन काल के अन्तिम दस वर्षों में अशोक ने, सारनाथ, सौंथी और इलाहाथाद के स्तम्भों पर निन्न शिरित आहाय का लेख खुदवाया । अ "महामात्रों के आज्ञा है, कि भौद्ध संघ सदा के लिये एक कर दिया गया है संच का ताहने का कीई यत्न न करे। वर्षि कोई भिद्ध का निद्युषी ऐसा करे उस को स्वेत वस्त

पहना कर बाहर करदिया जाय। "

उक्त लेख से रमड विदित होता है, कि खरोक का, इसके
करतीयों करवाने के समय बीद संघ से बहुत पनिछ सम्बन्ध हो
गया था। वह संघ के नेता के समान, संघ के सेवने के प्रयत्न पर
भिद्ध और मिद्युपियों के लिये दण्ड का विधान करता है। खरोक
की आज्ञा से संघ के सिद्धान्तों की न मानने पर भिद्ध और

क इन देखों में पाश्चोक ने अपने सालव काल की काई तिथि नहीं ही है, परन्तु इलाहाबाद के सत्तम पर यह वेस; अपने हीं देग में लिखा हुआ है। इसके मतिविक्त अन्य देखों के नीचे बाद में और ती मकार से दिखा नवा है। इसके पर निर्विचाद है, कि सारनाथ स्वीं और इलाहाबाद का यह देख अवोक्त के शासन काल के महादायों से देकर सैतीवर्षे प्रयन्ता उसके बासन काल के अन्तिम दस वर्षों में सुद्वामा गया था। भिद्धिणियों की संघ से निकालने की वात पाली के प्रन्थों में भी मिलती है।

कलकत्ता बैराट श्रयवा भागू नाम के एक छोटे शिला लेख में श्ररोक ने यह भी चनाया है कि श्रुद्ध भगवान की ठीक ठीक शिकार्ए किन मन्यों में ही हुई हैं। लेख इस मकार है:-"मगप का

राजा प्रियवर्शी संघ का व्यविवादन करता है, जीर कारा। करता है, कि संघ के सब लोग सहस्रक हैं। यह तो व्यविक प्राव ही है, कि मेरे हृदय में पाँड धर्म क्याँर संघ के प्रति कितना सान व्यरि महा है। वैसे तो जो कुछ दुढ़ सम्बाद ने कहा है, वह भाष्का ही,कहा है, परन्तु में व्यवना यह कर्तव्य समकता हूं, कि आपका बताई कि मेरे व्यवसार सम्प्रताव का बताया हुआ सत्य धर्म, जो विरस्थायी रहेगा, निम्न क्षिरित कम्बों में निहित है। :-(१) विनय-समुक्त (२) कार्य्यंश (३) कानाग्वस्य (४) ग्रुनिगाया (४)

मृतिस्त्र (६) वपतिष्य प्रश्त (७) राहुलताद, जिसे मगनाए युद्ध ने मृत पोलने के विपय में कहा है। सेरी इच्छा है, कि आपस में मिल कर मिन्न और इसी प्रकार निल्लुषियों भी इन प्रन्यों को पहुँ, और इनका मनन करें। 11 जिस सन्यों का अब पाली की पुरुक्तों में पता सग गया है, इनकी हम आगे जल कर वर्षा

परण। उक्त लेख भी जरामेक के शासन के उमी समय का लिखा हुजा प्रतीत होता है, जिस समय उसने माँची आहि का इत्तर दिया हुजा लेख खुदबाया था। इससे भी आशोक और संच का पार्वित सम्बन्ध अकट होता है। रुपनाथ श्वादि के कितने ही स्थानों पर श्रशोक का एक प्रत्य होटा रिला लेख मिला है, जिसकी प्रारम्भिक पंक्तियों इस प्रकार: हैं:- "वाई वर्ष से श्रधिक हुए में प्रकटरूप से बुद्ध शाक्य (मुनि) का श्रायायों होगया हूं। इस बीच में पहले तो मैंने कुछ श्रधिक उस्साह से काम नहीं फिया, परन्तु एक वर्ष से श्रधिक हुआ मैं संघ में सम्मिलित हो गया हूं, और तब से मैंने पूर्ण उत्साह से काम किया है।"

उक्त लेख में भी खरोफ ने अपने शासन काल की कोई तिथ नहीं दी है। परन्तु हमारे विचार से यह भी अशोक के . अन्तिम दस वर्षों से सोंपि श्रादि और भान,—वैराट के लेखों के समय के आसपास ही खुदवाया गया था। क इन लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है, कि अशोक पहले तो ज्यासक के रूप से श्रीर ,

पुनः भिन्न के रूप से बौद्ध संघ में सम्मिखित हुआ। प्राचीन

७ यहुत से आधुनिन इतिहासरेगा इन गींण शिकारेखों को प्रशास के सब से प्रथम सुरवाये गये लेख मानते हैं। इस प्रकार उनके अनु-सार ये लेट प्रथमेक के प्रथम लेखों से भी पूर्व के हैं। परान्तु ऐसा

मानता ठीक नहीं । इस से अशोक के मनोविकास का निवानत उच्छा पिप्र मतता है । इसकी संवित्तार चर्चा हमने निन्न लिखित केस में की है।

"Chronology of Asokan Inscriptions" Journal of Indian History, Vol. XVII, Part III.

इसके लिये इमारी पुस्तक 'चन्द्रगुप्त' मीर्य भी देखिये ।

चीनी यात्री श्राहसिंग ने लिखा है, कि उसने भिद्ध वेश में श्रशोक की एक प्रतिमा देखी। केवल श्रशोक ही ऐसा सम्राट न था, जो भौद्ध भिद्ध वन गया हो। उसके लगभग तीन सी वर्ष परचात् परिचमोत्तर भारत के यवन सम्राट मिलन् ने भी इसी प्रकार भिद्ध बेश धारण किया था। सम्मवतः ऐसा करने में अनने श्रशोक ही का श्रनुसरण किया था।

इस प्रफार ध्रशोक के उत्कीर्क लेखों से विदित होता है, कि कलिंगपुद के परचात रातैः रातैः श्रशोक की श्रदा भगवान मुद्ध और उनकी शिकामों में बढ़ती गयी। परन्तु सम्भवतः राज-नैतिक कारखों और साथ ही साथ समस्त सन्प्रदायों से सहातुः भृति होने की बजह से, वह बहुत समय तक प्रकट रूप में किसी बिशेष धार्मिक सम्प्रदाय का अनुयायी नहीं हुआ। परन्तु अपने शासनकाल के जन्तिम दस वर्षों में उस ने स्पष्टतया बौद्ध धर्म ब्रहरण कर लिया था। ऐसा प्रतीत होता है, कि इन्हीं पिछले दस वर्षों में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के परचात ही शाही खडाने से त्रशोक ने यौद्ध सघ का सनमाना दान दिया। इसका विवरण उत्तरीय मारत सथा सीलीन के बौद्ध वन्धों में मिलता है। चीनी याजी फाग्रान श्रौर वाद में हवानचांग ने भी अपने समय में पा-टिलिपुत्र में अशोक द्वारा अवस्थित पत्थर के एक स्तम्भ के विषय में लिखा है। उस में ख़ुदा था, कि अशोक ने तीन बार अपने े समस्त साँग्राज्य को बुद्ध धर्म और संघ के अर्पल कर दिया, और रीनों ही पार उसको द्रव्य और रत्नादि दे बापिस लिया।

#### ग्रध्याय ७

## श्रशोक के समय में वौद्ध धर्म का प्रसार

सीलोन में प्राप्त पाली के बौद बन्धों के अनुसार यह भगवान के निर्वाण के परचात से अशोक के समय तक बीद धर्म में कितने ही मतमतान्तर चठ खड़े हुए थे। उनके अनेक दल बन गये थे। इनमें परस्पर का वैमनस्य बहुत ही बढता जाता था। इसको दूर करने के लिये अशोक के शासनकाल मे उसके ही परिश्रम से, ब्याचार्व्य मोम्मलीपुत्रक के प्रधानत्व में बौद्धों की तीसरी धर्म महासभा हुई। इसमें श्रशोक ने स्वयं भाग लिया। सभा मे भिन्न-भिन्न स्थानों के लगभग एक हजार बौद्ध छाचार्ज जमा हुए थे। यहे बादविवाद के पश्चात इस सभा ने निरचय किया. कि कीन-कीन से धर्म बन्धों में बुद्ध भगवान की असती धार्मिक शिक्ता का प्रचालन था, और कौन सा बौद्ध धर्म सत्य था ।† इस प्रवार ऋशोक के परिश्रम से बौद्ध संघ में पन एकता स्थापित हुई, और पुन भगवान के वताये सत्यमार्ग की स्थापना हुई ।

<sup>🔂</sup> उत्तर भारत के बौद्ध प्रन्थों में मीगालीपुत्राको ही वपगुक्ष कहा है ।

ये वेही प्रम्य मालम होते ह, जिनका अशोक ने अपने एक शिलालेख
 मे जिल किया है, और जिसका वर्णन हम उत्पर दे चाम है।

पाली के प्रन्यों के श्रानुसार यह महासभा श्रारोक के शासन के अद्भारहवें वर्ष में हुई। परन्तु इन अन्थों में अशोक के योद्ध धर्म प्रहुण करने की घटना का भी उसके शासनकाल के चौथे वर्ष में वताया है, जे। वस्तुतः ऋशोक के शिलालेख के ऋतु-सार उसके शासनकाल के दसवें वर्ष से पूर्व नहीं हुई। इसी प्रकार उक्त मन्थों में इस महासमा के समारोह का समय भी ठीक नहीं दिया गया है। यह महासभा अशोक के शासनकाल के श्रद्वारहवें वर्ष के बहुत वाद में हुई है। श्रद्योक के शासन काल के सत्ताइसर्वे वर्ष तक के उत्कीर्ए लेखों में इस महासभा की काई चर्चा नहीं है। जैसा हम पिछले खण्याय में बता खाये हैं, घरोक का चौद्ध संघ कें साथ घनिष्ट सम्यन्ध, उसके शासनकाल के श्रन्तिम दस वर्षों में हुआ था। उसके लेखों के अनुसार भी, इसी ममय, श्रशोक ने वहें परिश्रम के बाद संघ में एकता स्थापित की, भौर इस से व्यवस्य ही, उसके समय में हुई नौद्ध महासभा का पता चलता है।

इस महासमा के परचात् भिन्न भिन्न प्रान्तो चौर देशों में धीद धर्म प्रचार के लिये निम्न लिखित आचार्य भेजे गये !

— काश्मीर और गान्धार देश (१) सब्सान्तिक

--- थवन देश (२) महारचित

(३) मिनकम और कस्यप— हिमदेश

— श्रपरान्त देश (४) घर्मरचिर्वः

— महसिमएडल (मैस्र्र) (४) महाँदेव ं

बनवासि (उत्तर कनारा) (६) रिएव 🕡

(७) सोन और उत्तर — सुवर्श भूमि (वर्मा) (=) महेन्द्र

लङ्का द्वीप (सीलोन)

पाली-प्रन्थो की उक्त कया की सत्यवा साँची श्रीर भेलसा के स्तुपों में रखे प्राचीन समय के पत्थर के डिब्बों पर ख़ुदे हुये नेयों से भी प्रकट होती है। इन डिच्चों में आचार्यों के स्मृति चिन्ह स्वरूप उनके शरीर की मस्म रसी गयी थी। सौंची के दूसरे नम्बर् के स्तूप के व्यन्द्र एक पत्थर का डिच्या मिला है। इस डिज्ये के ऊपर कश्यप का नाम लिखा है, और,इसको सर्वे हिम-मन्त देश का जाचार्य कहा है। डिच्ने के अन्दर मिकस और कश्यप दोनों आचार्यों के नाम लिखे हैं। जीवन भर 🖪 दोनो श्राचार्यों ने मिलकर काम किया । मृत्यु से प्रथक होने के परचात भी इन दोनों के शरीर की भरम एक ही डिज्ये में रखी गयी। हम कपर बता चुके हैं, कि पाली बन्धों के अनुसार भी मजिक्रम और करयप दोनो आचार्य हिमवन्त देश की भेजे नये थे। यह आक-स्मिक घटना नई। मालूम होती, कि इस पत्थर के डिव्ये पर जिन दो आचार्यों के नाम खुदे हैं, वे ही नाम एक साथ पाली अन्धों सें भी मिलते हैं, और दोनों का कार्यस्थल हिमवन्त भी दोनों में साथ साथ है। इसके अतिरिक्त उक्त स्तूप में एक और सफेर पत्थर मा **डि**च्या मिला है, जिसके खन्दर चार छोटे डिच्चे और रखे हैं। उन में भी कुछ आचार्यों के नाम दिये हैं। इन्हों ने सम्भवतः श्रशोक के समय की महासभा में भाग, लिया था। उन में भी करवप श्रीर मन्मिम के नाम दिये गये हैं। इस में भी कर्रथप की समस्त हिमवन्त देश का आचार्य कहा है। यहां पर आचार्य मोगालीपुत्र

का नाम भी हैं। प्राचीन समय के इन व्यमिट स्मारक-चिन्हों से श्रशोक के समय की तीसरी महासभा श्रीर उसके समय में कति-पर श्राचार्यों को बुद्ध सगवान की धार्मिक शिज्ञा को विभिन्न देशो में फैलाने के लिये भेजने की पाली-पन्थों की कथा की सत्यता पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध होजाती हैं। जैसा कि हम पिछले अध्याय में बता आये हैं, ऋशोक के शिलालेखों से पता चलता है, कि अशोक फेवल समस्त भारत में ही नहीं, वरन दूर-दूर के देशों में भी ध्यपने नैतिक चौर धार्मिक विचारो का प्रचार कराया करता था। मीरिया के थवन शांसक ऐन्टिकोक्स, मिश्र के शासक टोलमी श्रीर उन के पास के अन्य यवन राजाओं से चशोक का चनिष्ठ संबन्ध था। अवस्य ही इनके देशों में उस ने कुछ बौद्ध आचार्यों की ष्प्रपना पर्न फैलाने के लिये जेजा होगा। मिश्र देश में दोलेमी के समय की एक शिला मिली है, उस पर बौद्ध धर्म के चकादि चिन्ह उत्कीर्ण हैं 🕸। इसके ऋतिरिक्त ईसा से पूर्व के थेरापेयती, ऐसनस श्रादि धार्मिक पन्थों से पता चलता है, कि श्रशोक के समय में सीरिया, इजिप्ट च्यादि सुदूर देशों में चशोक के परिश्रम से मौद्य धर्म का प्रचार हुआ। इन थारापेयती, ऐसनस आदि धार्मिक पन्थों को कविपय आधुनिक योरोपीय विद्यानों ने बौद्ध मत का श्रनुयायी वताया है। \$

भौराबादी का ही स्पान्तर हो ।

<sup>\*</sup> Journal of the Royal Asiatic Society 1899 E. 875 8 Encyclopædia of Religion and Ethics Vol V P 401 and Vol XII 318-9

<sup>&#</sup>x27;सम्मवतः 'पेरापेयती' अशोक के समय के मान्य बीद-पप

पाली-अन्यों में अशोक के पुत्र महेन्त्र और उसकी पुत्री संघमित्रा के भिन्न तथा भिन्नाणी होने, और सङ्ग जाकर बौद्ध के प्रचार करने की कथा सविस्तार ही है। यह कथा मंत्रेप में इस प्रकार है।

ने उसे युषराज बनाना चाता। परन्तु सहेन्द्र ने युपराज पद् त्यान, बीढ भिछु बन, बीढ, धर्म के प्रसार में अपना जीवन स्वतीत करना निश्चय किया। इसके टी वर्ष याद, धीस वर्ष की आयु प्राप्त करने पर संपत्तिमा ने भी भिछुत्वी येप धारण किया।

जब महेन्द्र बीस वर्ष की आयु के। प्राप्त हुआ, तो अशीक

आयु प्राप्त भरत पर स्पामना न मा (महुन्य) यप धारण क्या ।
महेन्द्र की आयार्थ मोगालीपुन ने दीचा दी थी, जोर संपिता को आयुपाली ने । मंपिनता के पति जितनहान ने भी मोगालीपुन से दीचा ती ।

उत्ता घीडा महासभा के परचाल महेन्द्र जन्य पाच मिहुकों के साथ विदिसा में जपनी माता से मिलता हुआ लड्डा को गया ।
साहानरेश तिच्य ने महेन्द्र का जन्छ। स्वागत किया, जीर जपने

क साय विदिस्ता में अपनी माता से मिलता हुआ लहु। की गया।
लहु। नेरा तिस्य ने मेंडेन्द्र का अन्छ। स्वामत किया, और अपने
बहुत से दरवारिया और जनता सिहित उसने बौद्ध धर्म महरा कर
लिया। तिल्य ने महेन्द्र के लिये महाविहार बनवाया। लहु। की
राजङ्गारी अनुका और उसके साथ की पाय सी अन्य दित्रयों ने
भिज्यणी बनने की इच्छा प्रकट की। परन्तु पुरुष स्त्रियों के। रीका
नहीं हे सकते थे। तिष्य नरेश ने अपने पुत्र या भंतीजे महारिध
द्वारा अशीक के। संघमित्रा और साथ ही बोधी वृत्त की एक हाल
के। लहु। भेजने का सन्देश भिजवाया। अशोक ने वये दुखित
हर्य से सम्मित्रा के। लहु जाने दिया। अशीक ने अपने द्रस्तर
और सेनासहित, तास्तिभि के यन्दर पर जाकर सममित्रा वो

विदा किया। लंका पहुंचने पर राजकुमारी श्रानुला श्रीर उसकी एक हजार अन्य सह्चरियों के। संघमित्रा ने भिन्नुएी बनाया। इस प्रकार धर्म प्रचार के लिये अशोक ने केवल अपनी और श्रपने विशाल साम्राज्य की सारी शक्ति की ही नहीं लगाया. वरन

( == )

ध्यपनी त्रिय से त्रिय वस्तु पुत्र और पुत्री की भी इस शुन कार्य्य

के लिये अपेश कर दिया।

#### श्रधीय =

### श्रशोक के समय में देश की उन्नति

ंशह तो हम कपर देत थाये हैं, कि शौर्य काल में फिस प्रफार को एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर उत्तपर एक सुटढ़ शासन स्थापित किया गया। यात्री शतु के जानमण का भय मिट जाने पर, और इस के साथ ही भीतरी शान्ति स्थापित होने पर, धारीक के समय में भारतपर्य में वे नयीन धारायें उत्तम्न हुई, जिन्होंने संसार के मानव वीकान पर च्यपिट प्रभाव हाला। क्रारोक के स्ताव में इस पार्मिक उन्नति के साथ माय, चान्य होग्रों में भी देश में महन्त एक्ष उन्नति हुई।

यह तो इस पीढ़े बता कार्य हैं, कि करोक के शासनकाल में जनता के सुरा और सुविभा के लिये क्या क्या कार्य हुए । महाब्दों और पशुष्टों के लिये विकित्सालय खुलबाये, सहफें बन-बार्या, और उन पर वृत्त लंगवाये, वारा और कुए खुरवाये, आव-पाशी के लिये नहरें खुदवायों, क्याय बच्चों और दिवयों, पीड़ित तथा बुढों की रहा का प्रथन्य किया।

जनवा की शिना को कार्य मुख्यवा बौद्ध-विद्वारों और अन्य धार्मिक संस्थाओं के ही हाथ में था। विन्सेष्ट सिम्थ का अनुमान साधारण में शिहा का बहुत श्रिषक प्रचार था। वर्मा में श्राज भी इस श्रनवत दशा में, बौद्ध निहार जनता की शिला का प्रपत्य करते हैं । यहा १००० मे ३७० स्त्री पुरुष शिवित हैं, इसकी श्रपेत्ता त्रिटिश इरिडया में १००० में क्विल ७० के लगभग व्यक्ति ही रिक्षित हैं। ऋशोक के समय में जन साधारण बहुया लिख पढ सकते थे। इस तथ्य का इस से भी पता चलता है, कि उस ने श्रपने लेखों के। भिन्नं-भिन्न स्थानों पर वहीं की भाषाओं में खुद बाया था। उसके ऐसा करने का केवल यही कारए था कि जन साधारण उन्हें पढ सकें।

श्रशोक ने कितने ही सम्यन्न और सुन्दर नगरा की स्था पना की। काश्मीर की सुन्दर रामधानी श्रीनगर का प्रथमवार अशोक ने ही मसाया था। इसी प्रकार देवपाटन नाम का नगर ष्ट्रगोक ने नैपाल में च्याया ।

श्रशीक ने बहुत से विशाल भवन भी वनवाये। बौद परम्परा के ऋतुसार समस्त भारतवर्ष में भिन्न भिन्न स्थानों पर इमने चनेक विहार चौर सूप वनवाये, जिनकी सख्या ८४००० बताई जाती है। यह सख्या वडा-चडा कर कही गयी प्रतीत होती है। परन्तु इसमें सन्नेह नहीं, कि अशोंक ने बहुत से स्तुप श्रीर

विहार बनवाये ! चीनी यात्री हवानचाग के समय में भी, ऋर्यात् सातवीं शताब्दी में देश के विभिन्न स्थानों में श्रशोक के बनवाये बड़े बड़े स्तूप श्रीर बिहार मौजूद थे। इनके अतिरिक्त धशोक ने यहूत से मिन्न मिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के लिये गुहाग्रह भी बन

षाये। जिनमें से युद्ध का पता चला है।

श्रशोक के समय भारत में बस्तु कला की उन्नति का ठीक ठीक पता उसके बनवाये हुए शिला-स्तम्भों से स्पष्ट विदित होता है। यह फहना फठिन है, कि श्रशोक ने ऐसे कितने स्तम्भ बनवाये। हुधानच्याग के समय में चत्रोक के चनवाये पन्द्रह स्तम्भ मीजूद थे। छशोक के, सारनाथ साँची आदि में दस स्तम्मो का अध पता चला है। इनका विस्तृत विवरण जागे किया जायगा। इन स्तम्भो के नीचे के भाग की गोलाई लगभग तीन से चार फिट नक है। इन स्तम्भों के शिखर का आकार उलटे कमल या घएटे के समान होता है, जिसके ऊपरी भागपर, सुन्दर छोटे कमल, हस या चक खादि वने होते हैं। धन्य स्तम्भों के ऊपर सिंह, घोडे, येल, हाथी व्यादि की एक वडी मूर्ति वनी होती है। सरजान मारराल ने इनकी बनाबट और चित्रकारी के विषय में लिखा हैं. "यह अपने दग के अद्वितीय हैं। सारतवर्ष में खब तक इतनी सुन्दर पत्थर पर चित्रकारी महीं हुई । इतना ही नहीं प्राचीन काल के अन्य किसी देश में भी ऐसी सुन्दर चित्रकारी नहीं पायी जाती 🕸 । इसके श्रातिरिक्त इन स्वम्भों पर वडी चिकनी श्रीर चमकदार पौलिश की गयी है। यह पौलिश श्राञ्ज भी श्राप्तनिक इजिनियरों के लिये एक समस्या घनीहुई है।" इन स्तम्भों के निर्माख कार्य और उनकी अद्वितीय पौलिश के विषय में विन्सेएट-स्मिथ

<sup>\*</sup> Report of the Archelogical Survey of India

ने ठीफ ही लिस्ता है, "इन में संगतराशी की कला क्यमी पराकाम्रा का पहुंच गयी है। उनका निर्माण्-कार्य व्यास्तिक वैद्यानिक युग में भी सरलता से नहीं हो सकता। यह कितना व्यास्पर्य जनक है, कि किस प्रकार तीस, चालीस कीट के एक सरत पत्यर के लम्ये दुकड़े की काट कर साफ किया गया, और वही मुन्दरता से कसकी सनह को समनल किया गया। उसके पश्चान उस पर एक ऐसी पीलिस की गयी, जैसी, कि इस युग में भी पत्थर पर नहीं की जा सकती !!"

<sup>†</sup> Asoka.

स्त्रीर कीची सिपाही इस कार्य में लगाये गये। रूई के गट्टा पर वड़ी कठिबाई से इसका गिराया गया। फिर फूंस व्यादि बांघ कर इस पर प्सादा लपेटा गया। बड़े परिश्रम से इसका ४२ पहियों की एक

क्षम्बी गाड़ी पर रखा। यह गाड़ी बिशेप रूप से इसी कार्य के लिये बनायी गई थी। प्रत्येक पहिये का स्त्रींचने के लिये एक मञ्जबत रस्सी बांधी गयी थी। प्रत्येक रस्सी की २०० आदिमयों ने खेंचा। इस प्रकार (४२×२००) = =,४०० व्यक्ति सींच कर इसको देहली के पास जमुना के किनारे तक लाये। यहां सलतान कीरोजशाह ने स्वयं ज्याकर इसका स्थागत किया। पुनः कितभी ही बड़ी बड़ी नानों में रख कर यमुना के दूसरी पार ले जाया गया। बहा से लेजा कर, बढ़े परिश्रम से, फीरोजाबाद के मध्य में सीधा गाढ़ा गया । इसी स्थान पर गगन की चुम्बन करता हुमा, और अशोक की महानता की रमुति दिलाता हुआ यह स्तम्भ ष्राज तक राडा है। ष्ट्ररोक के समय के राज महल और खन्य इमारतें खब ' नष्ट हो गयी हैं। परन्तु प्राचीन यवन इतिहासकारों ने मीर्प्य समय के महलों को उस समय के संसार के सब से सुम्दर भवन फहा हैं। उनकी शोभा, मौर्य्य साम्राज्य से पूर्व, विशाल परशियन

साम्राज्य के राज्य महत्तों से भी वद कर थी। यह भी अनुमान किया जाता है, कि अशोक के समय से ही भारतवर्ष में परवर की इमारतों के बनाने की प्रथा चती। उससे पूर्व इस कार्य के लिये

पहुधा लकड़ी ही काम में लायी जाती थी।

#### ञ्रध्याय ६

# श्रशोक के जीवन का श्रन्तिमकाल भरोक सम्बन्धी बीट प्रन्यों के बुत्तान्त से पता चलता है

कि उसके जीवन के लन्तिम वर्ष कुछ दुख्यव रहे। यह तो हम एक पिछले खप्याव में वता आये हैं कि किस प्रकार असोक के पुत्र महेन्द्र और उसके वाह उसकी व्यासी कन्या संपनित्रा उस की स्रोड कर सीलोन चले गये। उसके शासनकाल के तीसवें वर्ष में

इसकी प्रिय भावाँ और सम्राज्ञी कारान्यनित्रा की मृत्यु हो गई। कारोक के समान कारान्यमित्रा की भी वीद्ध वर्ष में बड़ी मद्धा थी, इसकी मृत्यु के बार वर्ष परवान बृद्धावस्या में कारोक ने एक सुन्यर परन्तु चन्नत नुवित तिव्यरिवता को क्षपनी राती बनाया। तिव्यरिवता को बीद्ध वर्ष में अंग नहीं था और न वह कारोक की धर्म में इतनी कारुंकि की सहन कर मकी। बीद्ध पर्म के निरुद्ध इसने अपमानित व्यवहार करना शुरू कर दिया, तिसमे अरोक को बहुत हुस्स हुआ।

22

उत्तर भारत के बौद्ध अन्यों के अनुसार तिप्याचिता, श्रसन्थमित्रा से अशोक के जेप्ठ पुत्र, कुनाल पर आसक हो गई, परन्तु कुनाल ने उसके इस खारिष्ट भेम को दुकरा दिया, और सम्भवतः तिज्यातिता से दूर रहने के लिये यह तत्तरिला का

सम्भवत: तिच्यरात्त्ता स दूर रहन क लिंथ यह तेपाराला का बाह्सराय होकर चला गया । इस ऋपमान का बदला लेने के लिये तिच्यरितता ने ऋशोफ का मूठा खाहापत्र यना कर एक पह्यन्त्र

रच, कुनाल की आंटों निकलवा तचिराला से उसका निर्वासित करा दिया। कुनाल कन्या होने पर अपनी रती सहित मिखारी के समान अमरा करते करते पाटलिएज पहुंचा। राजनहल के पास बीगा के साथ उसने वेदनापूर्ण ऊँचे स्वर में एक ममस्पर्शी गामा

को भहत के अन्दर जुलाया। अपने प्यारे पुत्र को अन्या, और इस दीन क्शा में देखकर अशोक को बहुत आश्चर्य और शोक हुआ। छान-भीन करने पर अशोक को पता चला कि तिप्यरिक्ता के पद्यन्त्र से ही जुनाता अन्या किया गया था। इस भवंकर अपराय पर तिप्यरिक्ता को मुख्य का एक मिला।

गाया । चरोाक ने चपने पुत्र की सी चावाज सुनने पर उस भिक्षारी

यह कहना कठिन है कि छुनाल की उक्त कथा कहा तक डीक है। परन्तु इसमें कुछ न कुछ ऐतिहासिक सत्य अपरय है, क्योंकि सातर्या शताबिद में भारत में आये हुये चीमी यात्री हुमान-प्वांग के समय नचिशका में छुनाल के नाम का स्तृप मीजूर था, और यहां भी लोगों को छुनाल के खुन्या किये जाने की फ्या मालूम थी। विदिव होता है कि उक्त पटनाओं के याद ही अरोक ने जिंडु येश घारख किया और उस का बौढ़ मंप से पूर्णत्वा पनिष्ठ सम्बन्ध हुआ।

अशोक का अन्तिम जीवन केवल इन घरेलू फगडों से ही

विदित होता है कि इसी बीच में राजनैतिक विष्लव भी उठ राड़ा

हुआ। इम यह तो एक पिछले अध्याय में बता आवे हैं कि किस प्रकार ध्यपने जीवन के अन्तिम वर्षों में ध्यशोक ने ध्रपनी सारी शक्ति घोद्ध धर्म के प्रसार में लगादी। मालूम होता है कि राज्य-कोप के। भी उसने इस्सावधानी से इस काम में लगाना शुरू कर दिया। हुवानच्याँग धौर उसके पहले फ्राह्मत ने लिया है कि उनके समय पाटलियुत्र में एक स्तम्म था जिमपर ख़ुदा था कि चशोक ने तीन घार चपने सारे साम्राज्य को, युद्धं धर्म चौर सघ के घर्पण कर दिया और तीनों बार खजाने से द्रव्य श्रीर रत्नादि देकर उसको वापिस लिया। वह सुगमता पूर्वक विचार किया जा सकता है कि सम्राट का विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों में से एक पर इतनी अनुरक्ति दिखाना और साथ-साथ उसपर इतना खर्च करना चराकि के मन्त्रियां को ठीक न लगा होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हों ने कुछ न कुछ उस का विरोध अर्थरप किया होगा। हवानच्याग के भारत सम्बन्धी विवरणों से पता चलता है कि अशोक अपनी बुद्धावस्था में एक समय बीमार पटा, उसका यह रोग कुछ दिनो तक चलता रहा, और अब उस को विश्वास होने लगा. कि उसका अब अन्तकाल आ पहुचा है, वेा उसने श्रपनी सब सम्पत्ति बौद्ध सध का देनी चाही। परन्तु उस के एक मुख्य मन्त्री ने, जा उस समय शासन का सचालन कर रहा या, अशोक के। ऐसा करने से रोक दिया। इस पर अशोक ने

दुखी होफर कुम्कुटायम कि के विहार के भिजुजों के पास खपने सामने रता हुआ फर्ज़ का आधा दुकड़ा इस संदेरों के साथ निजवाया :— "जा एक समय समस्त जम्बुद्धीप का स्वामी था, अब केवल इस आबे फल का स्वामी है। मेरे जीवन के इस अन्तिमकाल में मेरे एम्स से सब कुछ छीन लिया गया है। मेरी इस तुच्छ मेंट की ही अब आप स्वीकार कीजिये।" †

उत्तर भारत के बौद्ध मन्यों में भी उक्त कथा इस प्रकार मिलती है। त्र्यशोक कें मन्त्री , राधागुप्त ने जब यह देखा कि श्रपनी वृद्धायस्था में अशोक स्तापरवाही से बोद्ध संघ की दान देकर राजकोप का खाली किये दे रहा है ता उसने युवराज सम्प्रति (चरोंक के पीत्र चौर कुनाल के पुत्र) से कहा की जजाने के इस प्रकार से खाली होजाने से साम्राज्य की शक्ति चीए हा जायगी श्रीर रात्रु उस पर इमला कर देंगे। मन्त्री के सममाने पर युवराज , ने कापाध्यक्त का आज्ञा दी कि सम्राट् की आज्ञा से राजकाप से द्रव्य न दिया जाय । इस पर खशोक ने मन्त्री राधागुप्त की युवाया और उससे पूछा कि "इस देश का राजा कौन हैं" ? मन्त्री ने जयात्र दिया कि " महाराज व्याप "! वशोक के नेत्रो में पानी भर आया और उसने कहा "मुफे प्रसन्न करने का क्यों फूट थोलते हो । मैं ता समाद पद से गिर गया हूं । यह आधा फल का

ॐ यह पाटलिपुश्र के चास एक बड़ा बीद बिहार था।

<sup>†</sup> Beal's Buddhist Records of the Western world Vol. II

सुद्ध नहीं रहा जो में किमी को दे सकें "। फिर खरों के ने कुम्युटाया निहार के भिनुष्यों के पास निम्न संदेश के साथ यह धाया पर प्रित्वपाया। "भारत के सम्माद की प्रव यह दशा होगई है कि यह धाया के प्रक यह दशा होगई है कि यह धाया के प्रक यह फल पा दुकड़ा दे सकता है। मेरा स्वास्थ्य विगड़ गया है, मेरा साम्राज्य खाँर मेरा सारा माल-द्रयाना मुक्त से छिन गया है। मेरे हम खन्तिम काल में संघ की छोड़ कर मेरा खाँर कीई सहाय नहीं। मेरी खोर से खाये फल का यह खन्तिम द्रान स्वीकार कीजिये"। यह कहने कहते खरोंक परमगति के प्राप्त होगये।

श्चिम समय की ऋशोक की इस पार्मिक अनुरिक्त में चन्द्रगुप्त और चाएम्य द्वारा स्थापित शक्तिशाली साम्राज्य के दृढ़ सृष्ट के बीजा कर दिया। अशोक ने उस विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य के दृढ़ सृष्ट के बीजा कर दिया। अशोक ने उस विशाल और शक्तिशाली के मांचा । परन्तु यह साम्राज्य ससार के प्रकारित करते में स्वयं नष्ट होगया। अशोक के प्रचात हो मीप्त साम्राज्य होटे खोटे डुकडो में विभक्त होगया। आश्वत ने संसार का उपकार को अवस्य किया परन्तु अभाग्यवश अपने के राजनीतिक रोम में शिष्टीन बना लिया। अशोक के बाद एक शलाब्दि के अन्दर हो देश याहर के छोटे छोटे खोटे आक्रमएकारियों का भी सामना न कर सका।

#### ञ्जष्याय १०

### संसार के इतिहास में अशोक का स्थान

मानव इतिहास में किसी भी महापुरुप का क्या स्थान है । यह तीन वातों से निश्चित् फिया जा सफता है।

- (१) उसके जीवन के उदेश।
  - (२) उनको कार्य रूप में परिणत करने की सफलता।
  - (३) संसार पर उसके कार्यों का प्रभाव ।

, बारीफे के सम्बाग्य में उक्त प्रश्तों के उत्तर देने से पूर्य हमें फिर से संविध्न में उस समय की ऐतिहासिक स्थिति का निरूपण करना उपयुक्त होगा । बारीक के पितासह महान्, विजेता चीर शासक समाद चन्द्रगुन ने चवन चान्नमणकारियों को भारतवर्ष से भगा कर एक विशाल भारतीय साम्राज्य का निर्माण किया । इस साम्राज्य में दिख्य चीर पूर्व के तुद्ध योट से भागों का बोल्प पर समस्त भारतवर्ष सम्माकित या । इसके ज्ञातिरक सार अक्तानातिस्तान कीर अच्य परित्या का मी एक वड़ा भागा इस साम्राज्य के ज्ञान्तर्गत या । मध्य एशिया वाले पर्वतीय प्रदेशों के इसके प्रान्तर्गत होने से इस साम्राज्य के व्यन्तर्गात होने से इस साम्राज्य की स्वतंत्रता की सीन यहत

रङ् होगई थी। चन्द्रगुप्त और उसके महान् मन्त्री चाणक्य के विद्य कैशल से इस विशाल साम्राज्य का वर्याप्तरूप से संगठन भी

हेर्गिया था। चन्द्रसुप्त के पुत्र विन्दुसार ने भी इस साम्राज्य की राक्ति को और बढ़ाया। जैसा हम पिछले एक अध्याय में वता ष्याये हैं बारोक ने भी चपने शासन के शार्यन्यक काल में बड़े उत्साह से साम्राज्य के संगठन-कार्य के किया, और उसके विस्तार बदाने की नीति के। जारी राजा। इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता कि यदि वह कलिंग युद्ध में सफलता प्राप्त करने के परचात् भी अपने उसी विजयी जीवन के। जारी रखता ते। श्रवस्य ही वह दक्षिण की चोड, पाएडय श्रादि होटे होटे राग्यों . पर विजय प्राप्त कर लेता, इतना की नहीं बरन वह भरत के सुदूरवर्ती सीरिया, इजिप्ट, मेसेडन और ब्रीस ऋष्टि देशों पर भी विजय प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार वह भारतीय साम्राज्य का एक विशाल चक्रवर्ती राज्य से परिसत कर देता । एक विशाल राज्य की स्थापना करना उस समय के इतिहास की एक मुख्ये धारणा थी । मीर्व्य काल और विशेष कर त्रशोक का ही एक ऐसा ' समय था जबकि सुगमवा-पूर्वक भारत राजनैतिक चेत्र में संसार का प्रमुख प्राप्त कर सकता था। ब्राशीक के पास चन्द्रगुप्त की संगठित श्रजेय सेना थी, चन्द्रगुप्त द्वारा स्थापित एक विशाल श्रीर सुसंगठित साम्राज्य की समस्त शक्ति और साधन उसके हाय में थे, श्रीर एक महान् विजेता के समान उस में श्रनोस्री संलम्नता, साहस और उत्साह था। इस प्रकार श्रशोक के समय भारत में संसार विजय के समस्त साधन इकटे थे। परन्तु भारत के इतिहास

का श्रशोक ने सहसा रूप ही बदल दिया।

फलिंग की विजय के बाद खरानि ने अपने सस्त्र फेंक दिये, खीर नये देशों के। विजय कर अपने साम्राज्य में मिलाने का कार्य फेबल उसने स्वयं ही नहीं त्यागा, प्रत्युव अपने पुत्र और पौजों तक को आदेश कर दिया कि यह नये देश विजय करने का प्रयत्न

सवा के लिये होड़ हैं। राजनैतिक संसार में एक विश्वहुत नये आदर्श के ही खराक ने अपने सन्युख रखा। उसने संसार भर में द्या और प्रेम का ही साम्राज्य स्थापित करना निश्चय कर लिया। उसका यह हवा भाव अपने देश की अजा पर ही सीमित न था, वरम् महुष्यमात्र की वह भलाई चाहने क्या। अशोक के निम्न तिसित विषरण से उसके विशास हृदय की बदारता स्पष्ट प्रकट होती है, और इसके उसके जीवन के मुख्य आदर्श का भी पता चलता है। "सव महुष्य मेरे लिये मेरी ही सन्यान के समान हैं।

जिस प्रकार में खपनी सन्तान के लिये इस खोक ख़ौर परलोक में उनका भला पाहता हूं, वैसा ही दोनों खोकों में में मतुष्यमात्र के लिये भलाई पाहता हूं"। उसकी दया होड मतुष्यों तथा पशु-पत्तियों पर समान थी

बसकी दया हाँछ सहात्वा सचा पशु-पांच्या पर समान थी प्राणीमात्र की मलाई, सुख और शानित अरास्क के जीवन का सुख्य उदेश होगया और मानव जावि की नैतिक उन्नति, के स्पर्शोक ने कारना सुख्य फर्केट्य बनाया। वैसा हम पीछे पता आये हैं, अशोक की पार्निक शिक्ता में शिष्टवा सीजन्य और सेवा-भाव पूट-पूट कर भरे थे। उसने सर्वोत्कृष्ट नैतिक सस्य का संसार के सामने रखा, जैसा कि उसने लोगों को बताया कि कठारता, क्रोप, निर्देयता, श्रमिमान खौर होप पाप का मूल है। उसका कहना था कि कोई मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, परन्तु जब तक उस में स्तयम, विचार सम्बन्धी पवित्रता, कृतस्ता, टट भक्ति चारि गुपा नहीं, तब तक वह नीच है। वह निरन्तर लोगों को इस बात

का ध्यान दिलाया करता वा कि ऋच्छे काम करने की प्रवृत्ति सदा

ही उनके हृदय में यलवती रहनी चाहिये।

अन हम यह विचार फरते हैं कि अरोक ने इस महान्
आवर्रों के पूरा करने के लिये क्या क्या प्रयत्न किये, धीर उसको
हनमें कहाँ नक सफलता मात हुई। अपनी नैतिक शिलाकों के
जन साधारण में फैलाने के लिये अरोक ने अपनी आमोद प्रमोद
मयी यात्राओं को नैतिक यात्राओं में परिशत कर दिया, महामाशो
हो होरा करते समय इन नैतिक शिलाकों के प्रचार करने का
उसने आदेश किया, और बाद में उसने धर्ममहामानों की नियुक्ति
भी इसी विशेष, काम के लिये की। अपने दूर्वों द्वारा उसने दमका
पूर-दूर के देशों में प्रचार कराया, इन शिलाको को स्थायी बनाने
के लिये उसने उनको पट्टानों और स्वन्था पर खुदचाया। अपनी
इन नैतिक शिलाओं को फैलाने में अशोक ने बल से फास नहीं
लिया, यर में मूर्यंक समक्षा कर ही उसने मानक इत्य पर यह
मधीन विजय प्राप्त कर।

अरााक ससार में अपने समय का सबसे राकिशाकी साम्राह् था। जैसा कि हमको श्राचीन यरिपीय इतिहासकारा के लेखों से मादम होता है कि श्रीच्ये साम्राटों का हर-दूर के देशों तक में मान था। इस से अनुसान किया जा सकता है कि उस समय के सभ्य संसार में खर्शोक के शब्दों का कितना मूल्य होगा। छपने जीवन काल ही से खराकि ने इस नवीन नैतिक विजय के। कहां तक प्राप्त किया, इसका उसके शिलालेक्सों से पता चलता है, जिनसे माल्झ होता है कि यह नैतिक विजय उसके। बार बार अपने देश की समस्त जनता तथा दर-दूर के देशों में, जिनमें सीरिया, इलिन्ड, प्रीस चादि भी सामिल थे, प्राप्त कुई। और जिन देशों में उसके दृत भी न पहुंच सके वहा भी उसकी नैतिक शिलाचां की प्रसिद्ध सुन-सुन कर सोग उनका अनुसरण भरते थे।

श्रशोक के इस महान प्रयत्न का उसके परवर्ती संसार के इतिहास पर क्या असर पड़ा इसका पता श्रशोक के बीज धर्म के प्रचार सम्बन्धी सफल परिश्रम से सगवा है। ऋशोक के पहिले ब्बन्य भारतीय धार्मिक सम्प्रदायों के समान बौद्ध धर्म भी एक छोटी सी भार्मिक संस्था थी, जिसके अनुयायी थोडे बहत केवल पूर्वी भारतवर्ष में ही थे, और इनमें भी आपस में बहत से मतभेव वठ स**हे हुए थे.** जिससे बुद्ध भगवान् का स्थापित किया हुना संघ कितने ही मत मतान्तरों ने विभाजित है। गया था। अपने, स्वतः नैतिक विचारों से इतना मिलता-जलता होने पर प्राणीक ने जब इस धर्म की ग्रहण किया तो उसने कठिन परिश्रभ के बाद यह निश्चय किया कि बुद्ध समवान का बताबा हुआ सत्य धर्म भया था । तत्परचात इसके जाधार पर संघ में एकता स्थापित कर समस्त मंसार में इस नवीन धर्म का फैलाने का उसने पूरा प्रयत्न किया। इस शुभ कार्य के लिये उसने अपने प्रिय पुत्र ध्रीर पुत्री

'को भी श्रर्पण कर दिया। श्रशोक के ही परिश्रम के फल स्वरूप, यौद्ध धर्म एक उज्ज्वल विश्वधर्म बन गया । यह धर्म पेवल समस्त भारतवर्ष में ही नहीं, प्रत्यत अमस्त मध्य एशिया, चीन, तिव्यत, जापान, श्याम, बर्मा, सीलोन आदि सदूर देशों में भी फैल गया था । अपनी जन्मभूमि भारतवर्ष के। होड़ कर उक्त अन्य देशों में, श्राज तक अधिकांश जनता बौद्ध धर्म की ही श्रनुयायी है। भारत में भी बंगाल ध्यौर हुछ खम्य स्थानों में थोड़े यहत बीद्ध धर्म के मानने वाले अब भी मिलते हैं, और इस देश से भी पहने भाज की बौद्ध धर्म उठ गया है। इस देश में सदा से ही बुद्ध भगवान् फो उच्च सम्मान दिया गया है। हिन्दू धर्म में उनके। परमेश्वर का एक अवतार तक माना गया है, और भारत की सभ्यता और जन साधारण के जीवन पर बुद्ध मगवान की शिलाओं का अमिट मभाव पड़ा है है

परिचम की कोर सीरिया और उसके कास पास के देशों में अशोक के समय में जो बीद धर्म का प्रचार हुआ, उस के फलस्वरूप ही दो शताब्दियों के बाद वहाँ ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुई, विद्वानों ने ठीक ही अनुमान किया है कि ईसाई धर्म पर पीद धर्म की पूरी जाप काग्री है। इस में सन्देद नहीं कि ईसाई धर्म में दया, प्रेम और सेवा भाव जुद्ध ममयान की शिक्षाओं का ही एक स्मरूप हैं। ईसाई धर्म ने बीद्ध धर्म से केवल उसकी नैतिक शिक्षाओं के ही नहीं महस्य किया, बरन उसके सम ज्यस्पार मामूहिंक उपासना चया पार्यों की स्वीकृति आदि प्रधाओं को भी उसी से लिया है। ईसाइयों में माक और नव बनने की प्रया योद श्राधार पर ही प्राचीन ईसाई गिर्जे बनाये जावे थे, श्रीर वीद्धों की जातक कथाओं के श्राधार पर इन गिर्जों में प्रवचन दिये जाते थे । गिर्द प्यानपूर्वोक देखा जाय हो बीद्ध धर्म से ही ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुई, श्रीर यह धर्म बीद्ध धर्म की ही एक शासा है। इस प्रकार किसी न किसी रूप से समस्य सम्भ्य संसार पर श्राहोक

अकार किसी न किसी रूप से समस्त सम्य संसार पर अर्गाक हारा प्रचाकित नैतिक और चार्मिक रिएकोओं का अमिट प्रभाव पड़ा है जो किसी न किसी रूप में आज तक मौजूद है। यदि हम समस्त मानव इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें हात होता है कि संसार के इतिहास में अरोक का एक चहुत

महत्वपूर्ण स्थान है। कतिपय विदानों ने 'क्षशोक की तुलना संसार के इतिहास के बड़े बड़े सम्राटो से की है। कुछ उसको एलेक्सजेंडर

सीचर श्रीर नेपोलियन की लेखी में रस्ते हैं। परन्तु अशोक की इनसे हुलना करना मूल है। इनमें से किसी ने भी समस्त मानव समाज के दुख-सुख के बारे में न कुछ सीचा ही, और न कुछ किया ही, और नं के क्षी मनुष्यामा की नैविक उन्नवि के मधुर स्वान में मेरे मेरे होत ही हुए। संसार के महान समाजें में किया कर उस की ही उदारता पूर्वेक समस्त मानव समाजे के पर मान भर उस की नैविक उन्नवि का भरसक प्रयत्न किया। कभी उसकी हुलना

कान्सटेन हाइन और पारहोगन से की वासी हैं। परन्तु इनमें से कोई भी अराोफ के समान उदार इदय नहीं या और न कभी अराोक के समान उनके बीचन का मुख्य प्येय विस्व-च्यापी प्रेम, शांति और आवृत्व को संसार भर में चैलाना ही रहा। संसार के सामाजिक,

धार्मिक और नैतिक व्यवहारों पर जितना असर अशोक के नार्यों का पड़ा उक्त किसी सम्राट्का नहीं पड़ा। वास्तव में संसार के सामाजिक और धार्मिक इतिहास में घरतोक का प्रमुख स्थान है। ए.च० जी० वेल्स ने ठीक ही लिखा है, "इतिहास के प्रष्ठों में भरे हुए लाखों सम्राटों के नामों में, केवल श्वशोक का ही नाम उज्ज्वल तारे के समान श्रकेला और सब से ऊपर चमकता है। योरोप की बोलगा नदी से लेकर जापान तक उसके नाम का व्यव तक बाहर होता है। चीन, विव्यत और मारत में भी ( यदि भारत ने उसके सिद्धान्तों को श्रव छोड़ दिया है ) श्रव तक उसकी महानता की श्रिपकांश जनता के, जिसने कानुस्टेन्टाइन और चारलेमन का नाम तक भी महीं सुना, हृदय में आज भी अशोक की स्मृति षर्तमान है"। निःसन्देह समस्त मानव समाज से करता दूर कर उसके। सभ्य बनाने का ऋशोक ने ही प्रथमवार महान् और सफल लगोरा किया था।

जापात, चीन, विव्यत, वर्मा, सीलोन चादि रेहों में ती आज तक भी अहोक के नाम का चादर होता है। भारत में भी बीद परस्परा के समान ही बाद्याधीय पेतिहासिक परस्परा में भी बादो कर सहस्परा के समान ही बाद्याधीय पेतिहासिक परस्परा में भी बादों के सदा 'धर्माहोक' कहक उसका यथोविक सरमान किया गादी । कन्नीत के गाजा गोविन्ट पर्नु में रानी कुमारदेवी ने व्यन्त वारद्वी साताव्दी के उपलाध के सत्म पर खुदचारे हुए क्षेस में अहोक के "धर्माहोक नराधिपस्य " इत्यदि राष्ट्री से व्यभिद्दित किया है। उसके योड़े समय परचात के व्यन्य खुदे हुए केस में भी असे "धर्माहोक " कहा है। कास्मीर-किव बीर इतिहासकार वन्हरण ने भी अहोक वो ठीक ही एक ऐसा सत्यसंप

के। दूर कर दिया था। जिस प्रकार गोकुल श्रष्टमी श्रीकृष्ण के श्रीर रामनीमी श्री राम के जन्म दिन की यादगार है, सम्भवतः इसी प्रकार पौराखिक परम्परा की अशोकपूर्णिमा महान् सम्राट् भरोंक की यादगार हो। सैकडों शतान्दियों के। पार करते हए

( &c ) श्रीर धर्मात्मा सम्राट् कहकर पुकारा है जिसने कि संसार से पाप

भद्रानों और स्तम्मों पर ख़ुदवाये हुए उसके वर्म लेख ब्याज भी हमको उसके महान आदर्श और महान पराक्रम का परिचय दे रहे हैं। इन लेखों के पढ़ने से मालूम होता है कि जाज भी असीक प्राणीसात पर दया चौर प्रेम की दृष्टि से देख रहा है।

## भाग २

अशोक के खुद्वाचे हुए हेख

#### अध्याय ११

# चशोक के खुदवाये हुये लेख श्रव तक कहां कहां मिले हैं।

पेशावर से लेकर मैसूर तक, जौर फाठियावाड से केकर पड़ीसा तक भिन्न-भिन्न स्थानों पर चारोक के ख़ुदवाये हुये कितने ही लेख मात हुये हैं। बाब तक जो उसके लेख मिले हैं अन का बहुधा पाच भागों में विभाजित किया जासकता है। (क) प्रधान रिकालेख। (स) प्रधान स्तम्भलेख। (प) गौथ रिकालेख (प)

गौग्र स्तम्भ लेख । (ग्र) गुफालेख !

### (क) प्रधान शिवालेख

प्रधान शिलालेरों में चौदह प्रजापन हैं जी निम्नलिखित स्थानों पर मिले हैं।

(१) यह चीवह प्रज्ञापन परिचमोत्तर सीमाप्रान्त के चेरा। बर जिले की यूमुक्तवाई तहसील में मरदान से नी भील शाहबाच-गडी चीर कपूरदागड़ी आमों के बीच मकाम नदी के किनारे पर पास-पास हो चट्टानों पर खुदे मिले हैं।

(२) यह चौदह ग्रहापन परिचमोचर सीमा प्रान्त के हजारा जिले में ऋपटागाद से पन्द्रह भील मानसेच नाम के तहसील-

#### से उठवाकर इस स्थान पर खड़ा करवाया था।

- (३) इलाहाबाद स्तम्मः यह स्तम्म इलाहाबाह मे गङ्गा और ययुना के सगम पर अकवर के बनवाये हुए किले के अन्दर स्वचा है। अशोक के लेटा के अतिरिक्त इल पर सम्राट् समुद्रगुप्त का भी एक लेख है। इस पर वीरयल का भी एक छोटा सा लेख है। याद मे मुगल सम्राट् जहागीर ने भी इस पर अपना एक लेख खुदबाया है।
- (d) ख्रीसिया-श्रास्त्रिक स्तम्भः— विहार प्रात के चन्पारन जिले के खीरिया नाम के प्रास के पास रेथिया से दाई मील पर श्रास्त्रिक सहादेव के मन्दिर से कुछ दूर पर यह खन्म जवा है।
- (५) छोरिया-नन्दनगड स्वस्थ-—विहार प्राव के पान्या-रन जिसे के वक्त स्थान स्नीरिया से कुछ दूर नन्दनगढ नाम के पुराने क्रिले के पाछ वह स्वस्थ सवा है।
- (६) शामपुरवा स्तम्म:—विहार मात के चन्यारम जिल में वेतिया से २२१ भील उत्तर की जोर रामपुर्वा मान में यह स्तन्भ क्षत्रा है।

इनमें देहली-सोपरा स्तम्भ पर अशाक क साथ मझापन हैं। बाक्री पाच स्तम्मों पर उसके छै मझापन हैं।

(ग) गौण शिलालेख

इसम एक प्रज्ञापन निम्न स्थानों में चट्टानों पर खुदा मिला

(१) सच्यार्त में जयलपुर और फटनो के बीच सलीमता-वाद रेखरे स्टेशन से चौदह मील फैसूर पर्वव माला की तेलेटी में . रूपनाय नाम के तीर्थस्थान में एक चट्टान पर बहु लेख खुदा है। इस चट्टान के पास तीन छोटे छोटे चरमे बहुवे हैं जिनका नाम राम ज़दमए जोर सीता है।

(२) बिहार के शाहायाद जिले की सहसराम तहसीलस्थान : से दो भील पूर्व की कोर कैसूर पर्वतमाला की अन्दनपीर नामक पहाड़ी में एक गुफा के अन्दर पहान पर यह लेख खुदा है।

-,(१) राजपूर्वाना के जयपुर राज्य में बैराट् तहसील स्थान से एक मील जनर-पूर्व की छोर एक चट्टान पर यह लेख कर्कार्य है।

उत्कीर्य है। (४) निजाम राज्य के रायचूर जिले के लिगसुगूर ताल्लुक्रे

(इ) (नवाम राज्य के रावण्य राज्य के तकार्त्वयुद्ध राज्युद्ध में सस्की नाम के झाम में एक नद्दान पर बह लेख खुवा है। अरोक के खुरवाये समस्त लेखों में मस्की का दी केवल एक ऐसा केवा है जहां देवानांत्रिय के साथ साथ अरोक ने अपना नाम भी खुरवाया, जिससे यह निल्कुल निर्मिवाद होगया कि यह सय लेख अरोकि के ही खुरवाये हैं,!

(x) मरकी से x3 मील निजाम राज्य में फोपवड़ नगर में गढ़ीमठ और पालकीगुरुड नाम के पहाड़ी स्थानों में भी पास-पास दो नहानों पर यह लेल थोड़े दिन हुए मिला है। गबीमठ में तो यह अच्छी नगर सुरनित है, पर पालकीगुरुड में इसके कुळ इन्ह भाग ही मिले हैं।

(६) मैसूर के चितलदुर्ग जिले में वहागिरि नाम के पर्वत

- स्थान पर पास-पास सीन चट्टानो पर भी खुदे मिले हैं।
- (३) यह चौदह प्रसापन संयुक्त प्रान्त के टेहरादून चिले की चकरोता सहसील में जमना और टोंस के सगम के समीप कालसी नाम के प्राम में एक चहान पर खुदे मिले हैं।
- (४) यह चीद्द प्रशापन काठियाबार में जूनागढ से पूर्व की श्रोर एक मील गिरानार पर्वत के राखे में एक चट्टान पर खुदे हैं। इसी चट्टान पर महाचुन्नप रुद्रसम श्रीर खाद में महाराज स्कदगुप्त का भी एक लेटा खुदा है। जैसा कि उद्दरमन के लेटा से पता चलता है कि यह चट्टान चन्द्रगुप्त मीर्ज्य द्वारा चनवाई गयी खुदर्रान सील के पास थी। उद्दरमन के लेख से यह भी पता चलता है कि घरोक ने चुन इस सील को ठीक करवाया और उस से नहर्ष च्यादि निकरनाई।
- (४) इन प्रशापनों की एक खन्य प्रतिलिपि उडीसा के पुरी जिले की खुर्दी तहसील में अवनेरघर से सात मील दिख्य की कोर पौली नाम के माम में द्याह नदी के किनारे करवत्यामा नाम की एक, पट्टान पर खुदी है। यहा पर केवल उक्त ग्यारह प्रशापन हैं, बारह और तेरह नहीं हैं। परन्तु उनके स्थान पर दो नये ही प्रशापन हैं। इन तेरह प्रशापनों के ऊपर चट्टान से ही काट कर हायी के मस्तक व सूँव की चार फीट ऊची एक यडी सुन्दर मूर्ति नती हैं।
  - (६) पौली के समान तेरह प्रशापनों की एक फन्य प्रति-लिपि उद्दीसा प्रान्त के गजम जिले के वैदामपुर ताल्लु ने में गजम नगर से १२ मील परिचम्रोत्तर की खोर जीगड के पुराने किले में

एक चट्टान पर ख़दी है।

(७) मद्रास प्रान्त के कुरनुल जिले में निर्यागुड़ी नाम के स्थान पर भी हाल में इन चौदहों प्रकावनों की एक प्रतिलिपि प्राप्त हुई है। इसका अभी तक ठीक ठीक प्रकाशन नहीं हुआ है।

(द) यस्यई प्रान्त के याना जिले के येसीन ताल्लुके में सोपारा (प्राचीन शूर्णरफ) नाम के नगर में केवल स्थाठवें प्रशापन का कुछ संशा एक चट्टान के हुटे डुकड़े पर लिसा मिला है, जिस से मालूम होता हैं कि करोंक के समस्त उक्त चौदह प्रशापन पहां पर भी ख़ुदे थे। यह पत्यर का दुकड़ा वर्म्बई के स्वजापयपर में

रखा है। राह्याजगढ़ी और मानसेस की प्रतिक्षिपिया खरोड़ी लिपि में खुरी हैं, जो दाहिनी और से बाई और खिखी जाती थी, बानी सप प्रतिक्षिपियां माझोलिपि में हैं।

### (न्व) प्रधान स्तम्भ लेख

अशोक के यह लेखें भिन्न-भिन्न निम्न लिखित स्थानों में प्राप्त स्तम्भों पर खुदे हैं।

- (१) देहठी-चोपरा स्तम्भ:—तेहली के समीप भीरोजा-याद के प्राचीन भनावशेषों के धीच यह स्तन्म खड़ा है, सन् १३४६ ई० में सुलवान भीरोजशाह दुगलक ने अम्बाला जिले के तोचरा गामक स्थान से इस स्तम्भ को चठनाकर यहां खड़ा किया था।
  - नामक स्थान से इस स्तम्भ को उठताकर यहां खड़ा किया था। (२) वेहली-मेरठ स्तम्भः—यह स्तम्भ देहली के समीप एक छोटी पहाड़ी पर खड़ा है। इसके भी फीरोजराह ने नेरठ

की एक चड़ान पर यह लेख ख़दा है।

- (७) ब्रह्मियिर से एक मील पश्चिम की खोर सिद्धपुर के पास एक चक्कन पर यह लेख खुटा है।
- (=) ब्रह्मगिरि से सीन मील उत्तर पश्चिम की और जिल्ह रामेश्वर माम की पहाडी की एक चट्टान पर यह लेख खुदा है।

यह मैसूर के तीन लेख जन्य भौण शिला लेखों से यहे हैं, बीट इनमें ब्रह्मेक के दो प्रज्ञापन हैं।

(६) मद्रास प्राव के कुरमूल यिले के किरोगुडी नाम के स्थान के पास प्रधान के पास प्रधान के पास प्रधान के पास एक परान पर भी यह लेख खुदा है। यहा पर यह गौधा शिलालेंद्र का प्रधापन बड़ी खसावधानी से लिस्सा गया है, ब्यौर इसका पडना बहुत कठिन होगथा है।

(१०) डफ नी भीशारिका लेखों के खातिरफ राजपूताना के जयपुर राज में वैराट हो के पास जशोक का बीद्ध धर्म सम्बयी प्रत्यों का एक कम्य ही महापन पत्यर पर लिखा मिला है, जो पहा के लाकर फलकक्ता के खजाबबपर में रखा गया है। यह प्रशापन कलकता-बैराट नाम से पुकारा जाता है। क्यों कि यह मान् नाम के स्थान से जुख दूर मिला वा इस कारण डिंड बिद्यानी ने इसको आत्र प्रदायन के नाम से भी पुकारा है।

#### (घ) गौण स्तम्भ लेख

श्रशोक के यह लेख निम्न लिखित स्थानों से प्राप्त स्वम्भा पर सुदे हें।

- (१) सांची स्तम्यः—भूपाल राज्य के प्राचीन सांची नाम के स्थान में अशोक के ही वंतवाये हुए स्तूप से कुछ दूर यह स्तंम राजा है।
- (°) सारनाय स्वम्भः वनारस से ३॥ शील उत्तर की कोर करोक के ही बनवाये स्तूप के पास यह स्तम्भ सन्त्रा है। सारनाथ में ही बुद्ध भगवान ने प्रथमवार पर्म शिका दी थी।
- (३) इलाहाबाद स्वम्मः— इलाहाबाद सल्म पर भी छै प्रधान सल्म लेखों भे बाद सांची और सारनाथ वाले सल्मों के लेख के समान एक लेख खुदा है।

क् समान पक करा खुदा है। इन उक्त तीन गीया स्तन्म लेखों में ब्रशोक का बौद्ध संघ सम्बन्धी एक प्रक्रावन है।

- (४) इनिमारिई स्वस्थः—नैवाल राज्य की तराई में भगवानपुर वहसील से दो मील, और क्षेमेची राज्य के यस्ती चिले के दुल्हा नाम के स्थान से ६ मील यह सतम्य रुम्मितीदेई (तुम्बती-षम्) तीर्थ स्थान पर सत्ता है। यह युद्ध भगवान का जन्म स्थान था। इस सतम्भ पर कारोक ने इस पुष्य स्थान को जपनी पाता का चिक्र किया है। इस लेख की एक और प्रतिलिपि उद्दोसा प्रान्त में युवनेस्वर के पास कपिलेख्य प्राम में एक परसर पर सर्वी मिली है, जो काल परी के कालायवपर में रही है।
  - (५) निमल्लिया स्तम्मः— स्मानीदेई से १३ मोल उत्तर परिचम की श्रीर नैपाल की तराई के निमल्लिया नाम के प्राम में निमल्लिया सागर नाम के तालाव के किनारे यह स्तम्प खड़ा है।

इस स्तम्भ पर भी अशोक ने वहा एक वौद्ध तीथ स्थान की छपनी यात्राका ज़िक किया है।

(ण) ग्रक्ता लेख

विहार मान्त में गया से ११ भील बरायर पहाडी (जिसका पुराना नाम सलटिका या ) की गुफाओं में उस्कीर्ण, अशोक के

वीन लेख मिले हैं। इनके पास की अन्य कुद्र गुकाओं में अशोक के पौत्र दशस्य के भी कुछ लेख खुदे मिले हैं। यह सन लेख

श्राजीविकों के। इन गुफाओं का दान देने से सन्वन्य रखते हैं।

#### ञ्जध्यीय १२

# श्रमोक के लेखों का सरल श्रमुवाद

(क्त) प्रधान शिला लेख:—(गिरनार, शाहवाजगढ़ा, मान-सेरा, कालली, धीली, जीगड़)

प्रज्ञापन १

यह धर्मलेख देवताचों के प्रिय प्रियदर्शी क्ष राजा ने किया-थाया । यहां (इस राज्य में) कोई जीव मारकर बलिदान न किया

@'देवानोधिय प्रियदर्शी' बार्व्ही से ही अज्ञीक ने अपने समस्त ऐसी में अपने प्रापको अभिक्षित कियाई, यह उस समय की राजीचित रुपाधि थी। पाली के बौद्ध ग्रंधी में भी अशोक को पियदसी (प्रियवशी) कहा है। इन में प्रन्थों भागोक के पितायह चन्द्रगुस को भी इस उपाधि से अभिहित किया गया है, और मुद्रासाक्षत नाटक में भी एक स्थान पर चन्द्रपुत की प्रिप-दशीं कड़कर प्रकारा है। सस्की के लेख में देवागांत्रिय के साथ प्राचीक ने अपना नाम भी दिवा है। बशोक के समकासीन सिंहस नरेश तिव्य के लिये भी पाली मंथों में देवानांत्रिय की उपाधि का वयोग किया गया है। मशोक के पौत्र दशरथ ने भी अपने सुदवाये हुवे हेरी। में अपने को इस डपाधि से भूषित किया है। े ^

( ເຍ )

जाय, ब्यौर न कोई ऐसा समाज (उत्सव) किया जाय जिसमें जीव यिवदान किये जाते हैं) कि जिन समाजों में ऐसा नहीं होता ने देवताओं के त्रिय त्रियदर्शी राजा को भी व्यन्छे लगते हैं। पहिले देवताओं के त्रिय त्रियदर्शी राजा के ही रसीई-पर के विये प्रति-दिन हजारों जीव मारे जाते थे,† पर जिस समय यह लेख दिख

कारवायम, पातंत्राठि आदि प्राचीन संस्कृत वैवाकरणों ने देवार्या-प्रिय राव्य का प्राच्छा आद्य क्याया है, परन्तु बीद धर्म से सेमनस्य ने कारण अशोक की निन्दा करने के लिये बाद ने कुछ वैवाकरणों ने देवार्याप्रिय का अर्थ विवसान कर सूर्य स्थाना चाहर है।

अ प्राचीन समय मं, जैसे जब नी कहीं वर्दी, उसलों में जदां हजारों की संख्या में मनुष्य जमा होते थे, युद्ध विटेशन किये जाते थे। मांचुन होता है कि उक्त प्रशापन में खातीक ने पेसे उसलों का जहां पछ विकास किये आते थे निरंध किया है।

† गाही रसोई घर के नियं इवने जीवों का रोज सारा जाना कोई खादवर्च की बात नहीं है। बीद प्रम्मों से बता करता है कि अपने सासन के सारिभार काल से प्राप्त दिया विद्युसार के समान असोक प्रतिदित १००,००० प्राष्ट्रणों को जीवन दिया करता था। सहामारत में रिन्दित राजा के बार्र में किला है कि पह अपने रसोई पर पंतपास्त्र स्तिदित २००० पश्चमों का बात लोगों को बोटा बरता था, और अधि-विपों के आने पर २,,००० पश्च तक सोर जाते थे। भाषा गया कवल तान जाय, दा बार आर प्रकृत कार्यक्र मार आय हैं, इनमें भी हरिन रोज नहीं मारा जाता । यह तीन जीव भी भविष्य में नहीं मारे जायेंंगे ।

#### प्रजापन २

प्रज्ञापन ३

ध पढ सब भीचे साम्राज्य के बाहर दक्षिया भारत को घोटी-घोटी रिमार्क मी इनमें से सल्युज किन केमी या किछ स्थान का नाम मा श्वस्का जभी शक डीक डीक निर्णय नहीं हजा है।

देवताच्यों के त्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहता है कि ध्यपने

या इसका जभी तक दीक दीक निर्णय नहीं हुआ है ।

' भानिस्थोक से यहां पेन्टिजेक्स दिवीय, सेल्डक्स निरुद्ध के
पोते से, अभिप्राय है। उसके पटीकी राजाओं के तथा उनके होंगे के
नामी का उस्तेच आने पट कर तहाँचे प्रमायन में आजत है।

राज्य में सन जगह युक, रज्जुक खोर प्रादेशिक® प्रति पाँचवें वर्ष शासन सम्बन्धी दूसरे कार्यों के साथ साथ लोगों को यह धर्माजु शासन यताने के लिवे भी दौरा करें, "मावा पिता वी सेवा करना, तथा मिन, परिचित, सम्बन्धियों, माझखों खीर श्रमखों की सहाचता करना खण्डा है, जीवों का न मारना खण्डा है, थोडा ब्यय करना खीर थोबा सन्वय करना ही ठीक हैं"। मन्त्री परिचद भी युक्तें के। खाहा हैं कि यह इसका हिसान रखें कि यह शैरे किन बरेशों से

श्रीर फहा श्रीर किस प्रकार किये गये।

प्रज्ञापन ४

बहुत काल पीत गया सैकडों बचों से प्राशियों का धभ, जीवों की दिंसा, सन्यन्धियों बाह्यणों तथा श्रमणों का अनादर बदताही गया। परन्छ खब देवताओं के त्रिय त्रियदर्शीराजा के श्रमोंबरण के भेरीनाद द्वारा धर्म की घोषणा दोती है, श्रीर लोगों के दिमानों, हाथियो अगिनस्कास खीर दूसरे दिव्यस्पा! क दर्शन

⊕ यह कम से अस समय के बालव अधिवारियों के नाम दें। युक्त मेरे राज्य अधिकारी होते थे रज्युक जिल्लाधीश और प्रारंशिक कमि इतर के समान होते थे। '+ वन से धार्मिक अख्सों का साराय है, जिन में विमान और

हापी आदि स बंधे हुए देक्ताओं की प्रतिसाथ निकारी जाती होंगी। ऐसा प्रतीत होता दें कि छोगों हैं चार्तिक जनुरक्ति जासत करने क डिचे असोक ने दक्का प्रचार कराया। सम्मय है आजनक की जिल्ल मिल्ट स्पयात्रायें ने दक्का प्रचार कराया। सम्मय है आजनक की जिल्ल मिल्ट स्पयात्रायें प्राचीत समय के इन अवदर्शों ना ही रूपान्तर हों। हुआ । आजकल देवताओं के प्रिय प्रियद्शी राजा के घर्मातु-शासन से प्राणियों की आहिंसा, जीवों को रहा, सम्बन्धियों, बाहाएों तथा श्रमणों का चादर, मादा-पिवा और बृद्ध जनों की सेया, यह सब तथा खन्य धर्मांबरण कितने ही प्रकार से यहें हैं। वैयदाओं का प्रिय श्रियद्शी राजा इस धर्मांबरण की और भी

बदायेगा । खीर उसके पुत्र, पीत्र, प्रपीत्र भी इस धर्माचरण की कल्पान्त तक बहावेंगे और धर्म तथा शील का जाचरण करते हुए

पमें के कानुशासन का प्रचार करेंगे, क्योंकि घर्मोनुशासन ही श्रेष्ठ काम है, और विना शीकवाले के लिये धर्माचरख बहुत कटिन हैं। इस धर्मोनुशासन की घरती न होना चरन सदा बढ़ती ही होना लेड हैं। इसी प्रयोजन से बह लेख लिस्तवाया गया है कि लोग इस बहेरय की बृद्धि में लगें और उसकी घटतीन होनें हैं। क्यां क्यांचिक ने वार्ष्ट वर्ष प्रवास के अपने के बार्य के के बार्य के अपने के अपने के बार्य के अपने के

## मज्ञापन ५

देयताओं का प्रिय विवदर्सी राजा यह कहता है कि मलाई को काम करना कठिन है और जो प्रथमधार कोई भी ऐसा काम करता है वह एक कठिन काम को पूरा करता है। परन्तु मैंने बहुत से मलाई के काम किये हैं। इस लिये थिंद मेरे प्रज, पौत्र सथा

से भलाई के काम किये हैं। इस लिये यदि मेरे पुत्र, पौत्र सभा - उनकी भी सन्तानें कल्पान्त तक ऐसा करेंगी तो यह एक महान् पुरुष होगा परन्तु को इनका थोड़ा भी त्याग करेंगे वे पाप के सागी होंगे, पाप करना सरल है। प्राचीन समय से धर्म महा-

वर्ष याद धर्म महामात्र नियुक्त किये हैं। वे सब धार्मिक सहप्रदागे के लिये नियुक्त किये गये हैं। वे धर्म की रहा और उसकी पृद्धि तथा पार्मिक लोगों के दिव और सुरा के लिये नियुक्त सिये गये हैं। वे रावता, कवीजी, गाधारों, राष्ट्रियों, पैठनिकों तथा परिचम की और रहनेवाले जन्य लोगों के हित के लिये भी नियुक्त किये गये हैं। वे स्वामी और सेवकों, ब्राह्मणों और धनवानों, बनायों और बूढों के हित और सुरा के लिये नियुक्त किये गये हैं। पर्म-परायण सोगों की रहा का काम भी उनके हाथ में है। वे खन्याय-पूर्ण मारण दरह और क़ैद का रोकने के लिये, और प्रजा की थाभाष्मी की दूर करने के लिये नियुक्त किये गये हैं। यह परिवार बाले कैदियों या विपत्ति से सताये हुए या यहुत शूढे लोगो को प्रेर से छुड़ाने और उनकी नहायता और उनकी रजा करने का याम भी वे फरते हैं। ये लोग यहाँ पाटलिपुत्र में तथा बाहर के सब मगरों मे, मेरे तथा मेरे भाईयों, बहिनों और खन्य सम्बन्धियों के महलों में सब जगह नियुक्त हैं। यह धर्म महामात्र मेरे सारे सामाञ्य में धर्मयुक्त लोगों की, जो धर्म का आश्रय लेना चाहते हैं. या जा धर्म में अधिष्ठित हैं, या जा दान आदि देना चाहते हैं, सहायता देने के लिये नियुक्त हैं। इस लिये यह धर्मलिपि लिखवाई गई है कि वह चिरस्थायी रहे तथा भेरी सत्तति सदा इसका श्रनु-सरण करे।

प्रज्ञापन ६

देपसाओं का त्रिय त्रियदर्शी राजा यह कहता है, कि

प्राचीन समय से कमी ऐसा पहिले नहीं हुआ कि किसी भी समय (दिन हो या रात ) राजकीय समाचार तथा अन्य राजकार्य सम्बन्धी बातें (राजा के सामने) पेश कीजाती हेां । परन्तु मैंने यह प्रयन्ध किया है कि प्रत्येक समय चाहे मैं मोजन करता होऊं. चाहे खास महत्त में होऊं, चाहे खन्तःपुर में, चाहे पशुशाला में, चाहे देवचर में, चाहे वागीचे में, सब जगह प्रतिबेदक (शाही पैराकार ) प्रजा के बारे में मुक्ते सूचना देसकते हैं। सब जगह मैं प्रजा के कार्य करता है। बदि किसी बाद की मैंने आज्ञा दी हो. उसके विषय में, या जा कार्य महामात्रों के ऊपर छोड़े गये हैं, या उन (महामाध्रों की) परिषद् में सन्देह, मक्षमेद या पुनर्विचार की श्रावायफता हो तो बिना बिलम्ब के सब जगह और सब समय मुक्ते इसकी जबर दीजाय। राजकार्य में में कितना ही उद्योग करू उस से मुक्ते सन्तीय नहीं होता. सब लोगों की भलाई करना श्री मैंने अपना फर्तव्य माना है, और वह उद्योग और राजकार्य संचालन से ही पूरा होसकता है। सर्व लोकहित से बढ़कर और कोई अच्छा काम नहीं है। जो हुछ पराक्रम में करता हूं वह इसी खिये हैं कि प्राणीमात का मेरे ऊपर जा ऋख है उससे में मुक्त होऊं श्रीर उतका इस लोक तथा परलोक में हित बढे ! यह धर्मलेख इसिल्पे लिखवाया गया है कि यह चिरस्थायी रहे, और मेरे पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र सब लोगों को मलाई के लिये सदा उद्योग करें. श्रत्यिक प्रयत्न के बिना यह कार्य कठिन है। मजापन ७

देववाओं का पिय प्रियदर्शी राजा चाहता है कि सब जगह

सय सम्प्रदाय के मनुष्य निवास करें, क्यों कि सब ही सम्प्रदाय संयम चौर श्रात्म शुद्धि चाइते हैं । परन्तु भिन्त-भिन्न मनुष्य इत यातों की पूरा या थोड़ा पालन करते हैं, क्यों कि भिन्न-भिन्न

मनुष्यों की इच्छा श्रीर श्रनुराग मिन्न-भिन्न हेाते हैं। मनुष्य कितना भी दान करे पर यदि उसमें संयम, खात्म शुद्धि, कृतहता, श्रीर दृढ़ भक्ति गुण नहीं तो वह निरचय ही नीच है।

त्राचीन समय से राजा लाग शिकार तथा अन्य आमीद-

( 90 )

प्रज्ञापन ८

प्रमोद और विहार यात्रा के लिये निकलते थे। देवताओं के प्रिय राजा ने ऋपने राज्याभिषेक के इस वर्ष वाद सम्बोधि ( बोधितीर्थ गया) की यात्रा की। इस प्रकार विहार यात्रा के स्थान पर धर्म यात्रा की त्रथा पड़ी। इन धर्म यात्राओं में आझणों, श्रमणों

और पृ जनों के दर्शन, सोने आदि का दान, जनपद के लोगों से प्रिजना, उनसे धर्म सम्बन्धी परन करना, और उनकी धर्म उपदेश देना । यह दूसरे प्रकार की बात्राएं ( बिहार की जगह धर्म यात्राएं ) देवताओं के प्रिय प्रियरशी राज्य के। श्रधिक स्नानन्द-वायफ हैं। प्रजापन ९

📆 🕠 देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा इस प्रकार कहता है, कि विपत्ति-काल में, पुत्र या पुत्री के विवाह, पुत्रजन्म, परदेश जाने, तथा और ऐसे ही दूसरे अवसरों पर मनुष्य अनेक प्रकार के

( आडम्बर्युक्त ) महलाचार करते हैं। स्त्रियां ते अनेक प्रकार की ऐसी नोच और निरर्थक कियाएँ करती हैं। मङ्गलदायक कार्य दायक कार्य तो घर्माचरख है, जिसका फल वहुत अच्छा होता है। इस धर्म-मझल में दास और सेवकों के साथ उचित व्यवहार.

गुरुजनों को पूजा, प्राधियों पर दया, ष्रावस्थों और श्रमयों के। द्वान, सथा ऐसे ही अन्य दुसरे धर्म कार्य हैं। इस लिये पिवा, पुत्र, भाई, स्वामी, मिल, परिचित और पड़ीशी के। इस धर्म मझल का चपरेंग करना चाहिये। यह धर्म मझल अन्य सहल कार्यों से श्रेष्ठ हैं, क्यों कि इस संसार में इन अन्य कार्यों का फल संदिष्य है, और यदि उनसे हुझ फल भी मिला तो केवल इस संसार हैं। में। परन्तु धर्म-मझल से सदा के लिये अच्छा फल मिलता है। उससे यहाँ भी अर्थ सिंद्ध हो सकता है और यदि न भी हुआ तो परलोंक के लिये उनसे अननत पुरुष उपमन्त होता है, उनते सर्वा प्राप्त होता है। इान देना उनसा है किन्तु कोई दान या अनुमह समेदान और समोतुमह से बढ़कर वहाँ, जिससे स्वर्ग र्यंक की प्रिता हो। वान देना उनसा है किन्तु कोई दान या अनुमह समेदान और समोतुमह से बढ़कर वहाँ, जिससे स्वर्ग र्यंक की प्राप्त होता है। वान देना उत्तम है किन्तु कोई दान या अनुमह समेदान और समोतुमह से बढ़कर वहाँ, जिससे स्वर्ग र्यंक की प्राप्त होता है। वान दी होती है।

सदा धर्म के सुने और धर्म का पालन करे। वेबताओं का प्रिय प्रियवर्शी राजा जो हुज पराक्रम करता है वह सब परलोक के लिये करता है, जिससे लोग पाप से वर्षे । महान् पराक्रम के सिवाय स्रोटे और घड़े सभी प्रकार के महुष्यों के लिये पायों से वचना यदा

वेबतायों का प्रिय प्रिबद्शी राजा यहा वा फीर्ति के। लाभ-दायक नहीं सममता । जो कुछ भी यश या कीर्ति के। यह चाहता है तो फेवल इसी लिये कि उसकी प्रजा वर्तमान खौर मविर्ध्य में

प्रज्ञापन १०

फठिन हैं। यहे ब्राइमी के लिये तो यह बहुत ही दुष्कर है। प्रजापन ११

देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा कहता है, कि ऐसा के हिं दान नहीं हैं जैसा धर्म का दान, ऐसी कोई मित्रता नहीं जैसी कि धर्म से मित्रता, ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं जैसा की धर्म से सम्बन्ध, धर्म यह है कि दास और सेवकों से अच्छा व्यवहार किया जाय, माता पिता की सेवा की जाय, मित्र, परिचित, सम्बन्धी, माध्य और श्रमणों के दान दिया जाय, जीवों की हिंसा न की जाय। पिता, पुत्र, आई, स्वामी, मित्र, परिचित, सम्बन्धी और पशैसी की भी यह कहना चाहिए कि यह पुष्य कार्य हैं इन्हें करना चाहिये। ऐसा करने से मतुष्य की इस लोक में मी सुरा मिलता है, और इससे परकोक के लिये भी अनन्त पुष्य भाग्न होता है।

#### प्रजापन १२

देवताओं का प्रिय प्रियद्शी राजा सब पर्मवालों का, स्वागी हो अथवा गृहस्भी, सब का विविध दान श्रीर पूजा से सत्कार करता है। किन्तु देवताओं का प्रिय इस दान श्रीर पूजा को इतना अच्छा नहीं सममता जिवना इस बात को कि सब पार्मिक समझायों के सारतत्व की बृद्धि की। इस सारतत्व की बृद्धि कई प्रकार से दीवी है, पर उपका मूल वाखी का संवय है श्र्यांत कीग केशत अपने ही सम्प्रदाय को पार्स का स्वाप्त की प्रकार से दीवी है, पर उपका मूल वाखी का संवय है श्र्यांत कीग केशत अपने ही सम्प्रदाय का शादर इसरे समझाया की जिन्हां न करों। संज्ञय को इसरे समझयों का भी श्राद्ध करनी

रण से न केवल दूसरे सम्प्रशाय का व्यक्तार ही होता है बरन व्यपने सम्प्रदाय के भी चृति पहुचती है। जो केहि व्यपने सम्प्रदाय के व्यनुशान के कारण इस विचार से कि उसके सम्प्रदाय का गीरव यह व्यपने सम्प्रदाय की प्रशंसा करता है और दूसरे

सम्प्रदायों की निन्दा करता है वह वास्तव में अपने सम्प्रदाय का

श्रापस में मिल-जुल कर रहना, जोर एक बूतरे के धर्म फा आदर से सुनना ही अच्छा है। देवताओं का त्रिय चाहता है कि सम पार्मिक सम्प्रदाय हान से पूर्ण हैं।, और उनके सिद्धान्त पायत हो। मिन-भिन्न धर्म धालों को यह प्यान रकता चाहिये कि देवताओं का प्रिय, दान और पूजा को पेसा नहीं मानता जैसा कि इस आत की, कि सय पार्मिक सम्प्रदायों के सारतस्य की वृद्धि हो। इसी उदेश्य से धर्ममहामात्र, तित्यपृथ्यक महामात्र, प्रचमूमिक तृषा अन्य अधिकारीमाण नियत किये गये हैं। इसके फल स्वस्प सभी सम्प्रदायों और धर्मों की उन्नित होती है।

#### प्रज्ञापन १३

हानि पहुंचाता है।

राज्याभिषेकं के चाठ वर्ष बाद देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने किंकिंग देश को विजय किया। बहां से डेढ़ लाख मतुष्य फ़ैंद कर बाहर भेजे गये, एक लाख / रखकें में आहत हुए और इस से कई राजां (बाद में खकाल, बहस्वसरी खादि से) काल कवितित होगये। किंकिंग विजय के बाद देवताओं के प्रिय यदी। कलिंग युद्ध पर वैवताच्यो के प्रिय की बड़ा परचाताप

हुआ । देवताओं के प्रिय की इस बात से घंडा रोद हुआ कि एक नये देश के विजय करने के समय कितने लोगों की हत्या करनी पड़ी, कितनों की मृत्यु हुई, कितने ही क्षेट्र किये गये, परन्तु देवता ओं के प्रिय का यह विचार कर और भी दुल और रीद हुआ कि वहां भी सब जगह बाह्मण, अमंग तथा श्रन्य सम्प्रदाय के मनुष्य सथा गृहस्य रहते हैं। जिन में सञ्जनों, माता-पिता श्रीर गुरुजनो की सेवा, मित्र, परिचित्र, सहायक, सम्बन्धी तथा मौकर-चाकरों के प्रति अच्छा व्यवहार किया जाता है । ऐस कितने ही लोगों का बहा बध या उन्हे त्रियजनों से प्रथफ कर देश निकाला कर दिया जाता है। जो स्वय सुरत्तित भी रहते हैं उनको भी अपने मित्र, परिचित, सहायक और सम्बन्धियों के विपत्ति में पड़जाने से उनको भी बड़ी पीडा होती है। इस प्रकार वह सब विपत्ति वहा सभी का भोगनी पडती है, इससे देवताओं के प्रिय फी यहत दु त होता है। यवन प्रदेश की छोडकर !फीई भी ऐसा प्रदेश नहीं जहा बाह्यण, अभय खादि न रहते हों, खीर हर एक प्रवेश में मसुष्यों की किसी न किसी धर्म में बीति न होती है। ! कलिङ देश को विजय के समय जितने आदमी मारे गये मरे या क्रैंद हुए उनका शताश ध्यथवा सहस्रांश भी यदि मारा जाय या देश से निकाला जाय वेा वह देवताओं के प्रिय को बड़े दु ख का कारण होगा । देवताओं का प्रिय चाहता है कि ष्प्रपकार करने वाले का भी यदि समा किया जा सकता है, तो

में रहते हैं, उसके पास उनके दमन फरने की शिक्ष होते हुए भी, यह चाहता है कि यह प्रपत्ने तुरे कार्यों से सन्जित हो और सोज़ समक्त कर धर्म के मार्ग पर चलें जिससे उनके जीवन को नारा न हो।

्रेवताओं का जिय ज़ब लोवों को रता, संयम, समयवां सथा हित याहता है। धर्म की. ही बिजय के देवताओं या जिय मुख्य विजय सममता है। यह बिजय वेचताओं के जिय को ज्याने 'राज्य से तथा सब सीमांत अर्देशों में छै सी 'प्रोजन तक जिसमें अन्तियोंक नाम का यवन राजा जा अन्य थार जान-दुराग, अन्यधिक, मग और अधिक सुद्धार हैं— तथा यहिए। की भोर पोंह, पांद्य, साम्पर्यों आर्दि के प्रदेशों सक में आत हुई। उसके राज्य में 'ययम, 'नमर्पीक, क्रोजा, नामक, भोज, वेठतिक, आंध, पुलिंद सादि

जहां देवताओं के प्रिय के दूत पहुंच नहीं सके वहाँ के होगा भी देवताओं के प्रिय के धर्माचरण, धर्मीवपान और धर्मानुसासन की प्रतिद्धि सुंग कर जनका अनुसरण करते हैं। यह धर्म विजय वसे सब स्थानों पर वार-थार मिली हैं नह वहुत ही आनन्ददायक है परन्तु यह आनन्द सुन्छ है, देवताओं का प्रिय, वारलीकिक कल्याण के ही वहुत समस्ता है।

सब लागी में देवताओं के त्रिय का धर्मातुरासन माना जाता है।

करपाए का ही वड़ा समकता है। इसलिये यह पर्मलेख लिएनाया गया है कि जिस से मेरे पुत्र, पीत्र और प्रपीत नये देशों के। बिजय कुरने की इच्छा के। त्याग हैं। यदि कभी ऐसी विजय करना श्रानवार्य ही हो हो उन्हें

दया स्पीर तम्रता से ही काम करना चाहिये। धर्म की ही विजय के। उन्हें सनची विजय सममजा चाहिये। इसी एक उदेश्य के। श्रपने सम्मुख रख उन्हें पूर्ण पराक्रम करना चाहिये। इससे लोक भौर परलोक दोनो में ही अच्छा फल मिलता है।

प्रजापन १४

षाये हैं। यह कहीं संत्तेप में हें, कहीं मध्यमरूप मे और कहीं विस्तुतरूप में हैं। क्योकि सब स्थानों के लिये एक से लेख ठीक नहीं

होते । मेरा साम्राज्य बहुत बिस्तृत हैं, इसलिये बहुत से लेरा लिए-बाये गये हैं। आगे निएन्तर और भी लिखवाये जायेंगे। इन में फर्ता कहीं कुछ वासें, मधुरता के कारण बार-नार लिखबाई गई हैं जिस से लोग उनका अञ्चलरण करें। इन लेखा में जा कुछ अ-पूर्णता रह गई है उस का कारण स्थान का समाव है, और कुछ श्रद्य की निक्लवा देना लिपिकार का दोप होसकसा है।

यह भमें लेख देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने लिख-

# घोली और जीगड़ के प्रथक कर्लिंग लेख 🥸

नगर के शासक महामात्रों से ऐसा कहा जाय, कि जो कुछ में

प्रज्ञापन १ देवताओं के प्रिय की आहा है कि सोसकी और समापा

ठीक समफता हूं उसको मैं कार्यरूप मे परिख् करता हूं, और छानेक उपायों से उसको पूरा करने का प्रयत्न करता हूं। इस कार्य को पूरा करने के लिये मेरी तुम लोगों को निम्न लिखित आज्ञा है, क्योंकि तुम लोग सहस्त्रों सहुत्यों के ऊपर शासन करते हो जिससे तुम उनके लोह के पात्र सकते हो। सब महुज्य मेरो सन्तान के समान हैं, और जिस प्रकार मैं चाहता हूं कि मेरी सम्नान इस लोक और परलोक मे सर्व प्रकार के हित और सुरा को प्राप्त करें। प्रकार के हित और सुरा के प्राप्त करें। के सम महुप्य भी हर तरह के हित और सुरा का प्राप्त करें। मेरे इस तस्य को तुम लोग पूरी तरह नहीं समभते, जो एकाथ

व्यक्ति इसके सममते भी हैं यह भी हुइ श्रदाों में ही सममते हैं । तुम होंग नीति की इस श्रव्छी बात पर प्यान रसों कि कोई मतुष्य भी श्रकारण क़ैंद्र न किया जाय श्रीर उसको कठिन क्लेरा न मिले श्रीर न उसकी मृत्यु हो । एकं मतुष्य के साथ-साथ श्रन्य बहुत से लोगों ( उसके सम्बन्धियों और मित्रों ) की बडा दुःख होता है। तुमको बडी सावधानी से न्याय करना चाहिये जिससे मनुष्यों को श्रकारण हथड़, क्लेश और दुःख न मिले। यह कर्तव्य ईच्यों, कोच, निष्द्रस्ता, अपर्भरपता, आस्पर

श्रौर जल्दबाजी जैसी प्रवृत्तियाँ हाने पर पूरा नहीं हा सकता। सुसको सदा प्रयस्त करना चाहिये कि युद्द प्रवृत्तियां हुम से दूर रहे। इस कर्तव्य का मृत, परिश्रम श्रीर 'धीरता है। जो शासन

सन्यन्थी परिश्रम से थक कर बैठ जाता है वह आगि उन्मित
नहीं कर सकता। अपने कतंत्र्य पालन के लिये हर एक को अपसर होकर प्रयत्न करना चाहिये। इस प्रकार अपने करंत्र्य को
सममो, और देवताओं के प्रिय की इस आहा को सदा व्यान में
रतों और उतके प्रति अपना करंत्र्य पालन करो। इस आहा के
पालन करने का बहुत व्यव्हा एकं हेत्या, इसका न पालन करना
पडी विपित्त का फारक होगा, जिस में न तो दुम रवंगे के भागी
होगे न राजा हो तुम पर प्रसन्न होगा। जो अपने करंत्र्य को
पालन करने पालन करने हो तुम पर प्रसन्न होगा। आपने करंत्र्य को
पालन करने पालन करने हैं तुम हिम्मामा सी प्रसन्न न होडंगा।
परानु उत्तरेप पालन करने हो तुम ह्या की सामी होगे और से में से पित
जा तुम्हारा च्छए है उस से भी उस्हण हो आधोने। इस लेख को

यह लेस इसलिये लिसा गया है कि जिस से नगर के शासनकर्ता सदा इस बात या प्रयत्न करें कि दिसी का भी अशा-रए वह न दिया जाय और न इएड ही दिया जाय। पान

प्रत्येक पुष्य नक्षत्र के दिन सब के। सुनना चाहिये। भौर दिनों में भी चाहे एक ही मनुष्य क्यों न हो इसके। सुने। ऐसा करने से

मेंची इच्छा पूरी हो सकेगी।

मेजा करूं ता । जो बह देरा करेंगे कि शासन-कर्ता मेरी श्राहाओं का जिन्त पालन कर रहें हैं या नहीं । उच्जियनी श्रीर तज़िशना से भी कुमार इस काम के लिये हैं हो प्रकार महामात्रों के। तीन-तीन वर्ष के शन्दर भेजेंगे । जब उक्ज महामात्रा दौरे पर निकरोंगे तो आपने अपन कार्यों के साथ-साथ इस बात को भी जोंच पड़नाल करेंगे कि शासन सम्बन्धी गुजा की उक्त श्राहा का ठीक पालन हो रहा है या नहीं !

प्रज्ञापन २

समापा के महामात्रों से कहा जाय कि जो कुछ में ठीक सममता हूं उसको में कार्यरूप में परिशात करता हूं, और जनेक उपायों से बसको पूरा करने का प्रयत्न करता हूं। इसको पूरा करने का मुक्स सापन मेरी तुम लोगों के तिम्न लिखित खाडा।

देवताओं के श्रिय की बाह्य से सोसली के कुमार बार

सब मनुष्य मेरी सन्तान के समान हैं, और जिस प्रकार मैं पाहता हूं कि मेरी सन्तान इस लोक और परलोक में सबे प्रकार से दित और छुख की प्राप्त करें, उसी प्रकार में बाहजा हूं कि सब मनुष्य भी हर वरह के दिव और सुरा की प्राप्त करें।

श्रविजित सीमान्त निवासियों के हृदयों में यह प्रश्न उठता होगा कि राजा उनके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहता है। उनके लिये में केवल यही चाहता हूं कि वे सुमने न हरें, सम्भ्रमें विश्वास रखें, सम्भ्रते उनकी सुख गिलेगा, इस्त नहीं। वे

ध्यान रहें, कि ज्ञा करने योग्य उनके कार्य सदा समा किये जार्वेंगे।

उनका श्रान्यरण पार्मिक होना चाडिय जिससे वह इस सोक चीर परलोक में भी सुख प्राप्त कर सकें। इस फारण मैंने वह श्राह्मा तुमने। टी है जिससे कि मैं

इन (सीमान्त वासियों) के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर सकें, श्रीर तुम लोग (राज्य फर्मचारी) इस विषय में भेरी इन्छा और मेरे श्रवलप्रण कें। ठीक ठीक समको। मेरी इस आहा का पालन करते हुए तुम खपने कर्तव्य का पालन करो, जिससे उन लोगों में पिरवास उत्पन्न हो और वह सगकें कि राजा उनके लिये पिता के समान है, वह उनका अपने ही समान प्रेम करता है और राजा के लिये वह उसकी सन्तान के समान हैं। में समस्त देश के लिये कर्मचारी नियुक्त करूंगा, जो यह देखेंगे कि हुम मेरी आशाओं का आराय समक सके हो या नहीं और मेरी उक्त इच्छा श्रीर रढ निरुचय के अनुसार काम करते हा या नहीं तुम इन लोगों का (सीमान्त निषासी) श्रपने प्रति विख्वास उत्पन्त करा सकते हो या नहीं और उनका इस लोक तथा परलोक में हित और सुख भडासकते ही यानहीं। ऐसाकरने से तुम स्वर्गकालाम प्राप्त करोरी और साथ-साथ भेरे प्रति अपना कर्तव्य पातन करोगे।

इस फारण यह लेख किखवाया गया है कि (अन्त) भहा-मात्र सर्देव सीमान्त निवासियों मा विश्वास बढाते हुए उनके। धार्मिक खाचरण की खोर प्रवत्त करें।

यह प्रशापन हर चौथे महीने पुष्य-नत्त्र के दिन सुनाया जाय, श्रीर बीच-बीच में भी चाहे एक ही यनुष्य की सुश्रवसर पर सुनाया जाय। ऐसा करने से तुम मेरी खाजा का पालन करोगे।

#### (स) प्रधान स्वम्म लेख

( वेदली-सोपरा, वेदली-मेरड, इलाहायाप, लौरिया, ऋरि-राज, लौरिया-सन्दनगढ़, रामपुरवा)

#### प्रजापन १

देवताओं का त्रिय त्रियवर्टी राजा कहता है, कि यह धर्में किपि मैंने अपने अभिषेक के २६ वर्षे बाद किरावाई। पूर्ण धर्में कामना, परीचाल, पाप का भय, सेवा और उत्साह के दिना इस सोक और परलोक में झुल नहीं निल सकता, मेरे प्रथन से लोगों का पर्मानुराग दिन पर दिन बदता गया और आगे अवस्य और भी बदता जानेगा। मेरे होटे वहें सभी राज्यकर्मचारी स्वयं धर्में का पालन करते हैं और दूवरे लोगों केर भी वसका पालक कराते हैं। सीमान्द अदेगों के महामात्र भी ऐसा ही करते हैं। इस करते ही । सीमान्द अदेगों के महामात्र भी ऐसा ही करते हैं। इस करते हैं । सीमान्द अदेगों के महामात्र भी ऐसा ही करते हैं। इस करते हैं । सीमान्द अदेगों के महामात्र भी ऐसा ही करते हैं। इस करते ही का सी ही करते हैं। इस करते ही वस के सी ही करते हैं। इस करते ही का सी ही करते हैं। इस करते ही करते ही उस करते ही उस करते ही उस करते ही उस करते ही करते हैं। इस करते ही करते ही उस करते ही उस करते ही करते हैं। इस करते ही करते ही उस करते ही उस करते ही उस करते हैं। इस करते ही उस करते हैं। इस करते ही उस करते हैं उस करते ही उस करते हैं उस करते ही उस करते ही उस करते हैं उस करते

#### प्रजापन २

देवताओं का प्रिय प्रियवर्शी राजा कहता है, कि धर्म का पालन करना डीक है परन्तु धर्में क्या है? पापों का डाभाव और अच्छे कार्मों का करना, अर्थात द्वा, दान, पवित्रा और उनका श्रान्यरण घार्मिक होना चाहिये जिससे यह इस लोक श्रीर परलोक में भी सुख शाप्त कर सकें।

इस नारण मैंन यह आजा तुमको दी है जिससे कि में इन (सीमान्त वासिगों) के प्रति अपना करूंज्य पूरा कर सके, और तुम लोग (राज्य फर्मचारी) इस विषय में भेरी इच्छा और मेरे अचलप्रण को डीक-डीक समको। मेरी इस आजा का पालन फरते हुए तुम अपने पर्नेच्य था पालन एगे, जिससे उन लोगों में विश्वास उत्पन्न हो और वह सममें कि राजा उनके लिये पिता के समान है, बह उनकी अपने ही समान प्रेम करता है और राजा के लिये वह उसकी सम्लान के समान हैं। मैं समस्त देश

के लिये कर्मचारी नियुक्त करूं गा, जो यह देखेंगे कि तुम मेरी आहाजों का आराव समक सके हो वा नहीं और मेरी दक्त इच्छा और दढ़ निरुचय के अनुसार काम करते हो या नहीं तुम इन लोगों का (सीमान्त नियासी) अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करा सकते हो या नहीं और उनका इस खोक तथा परसोक में हिठ और सुख

बबा सफते हो या नहीं। ऐसा करने से तुम स्वर्ग का लाम प्राप्त करोगे और साय-साथ मेरे प्रति अपना कर्तव्य पालन करोगे। इस कारण यह लेख लिखनाया गया है कि (अन्त) महा-

इस कारण यह लखा (लखवाया गया इ.क. (अन्त) मधा मात्र सदैव सीमान्त निवासियों का विश्वास बढाते हुए उनकी धार्मिक आचरण की ओर प्रवृत्त करें।

यह प्रशापन हर चौथे महीने कुल्य-नवृत्र के हिन सुनाया जाय, श्रीर यीच-बीच में भी चाहे एक ही महाव्य के सुश्रवसर पर सुनाया जाय । ऐसा करने से हुम मेरी श्राजा का पालन करोये ।

## (ख) प्रधान स्तम्म लेख

( देहली-तोपरा, देहली-मेरठ, इलाहाबाद, लीरिया, ऋरि-राज, लीरिया-नन्दनगढ़, रामपुरका)

#### प्रजापन १

वेबताओं का गिय गियदरीं राजा कहता है, कि यह धर्म लिपि मैंने अपने अभिषेक के २६ वर्ष याए लिएवाई। पूर्ण धर्म फामना, परीच्या, पाप का भय, सेवा और उस्साह के थिना इस होक और परकोष्ठ में सुझ नहीं मिल मकता, मेरे अपना से लोगों का धर्माद्वापा दिन पर दिन बढ़ता गया और आगे अवस्य और मी बढ़ना कायेगा। मेरे होटे वह सभी राज्यकर्मचारी स्वयं धर्म का पालन करते हैं और दूसरे लोगों का भी उसका पालन करते हैं। इस समित हो सी सा हो करते हैं। इस सबके लिये आता देश धर्मादुसार होगों के महामात्र भी ऐसा हो करते हैं। इस सबके लिये आता देश धर्मादुसार होगों का पोपच करो, धर्मादुसार उतकी रहा करी।

#### মুলাঘ্ন ২

देवताओं का भिव भिवदर्शी राजा कहता है, कि धर्म का पालन करना ठीक है परन्तु धर्म नवा है? पापो का अभाव और अच्छे कार्मों का करना, अर्थात् स्था, दान, पवित्रा और मन्पाई से जीवन निर्वाह करता। रितन ही प्रकार से मेंने लोगों के जान चल्ल प्रदान निये। मनुष्य, पशु, तथा पत्ती सभी पर मेंने रितना उपहार किया, तथा उनके जीवन तक की रत्ता की। और क्तिने हो पुष्य के खन्य काम मेंने निये। इन लिये यह लेख मेंने लिखनाया है कि वह चिरस्थायी रहे और लोग इसना ध्यासरण करें। जो इसके खनुसार काम करेगा वह शुभ कार्य

### करेगा। मजापन ३

वेयताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा कहता है। महुष्य सदा यह सोचते हैं कि उन्हों ने अमुक अच्छे काम किये। परन्तु यह यह नहीं सोचते कि अमुक बुरा काम कोर पाय उन्हों ने किया। युरे मले की पहचान अवस्य क्टिन हैं परन्तु नित्न लिलित वार्ते निरयय ही युरी हैं, मूरता, निदंबता, कोम, पमयद, और ईप्यां। इन बातें से अपने को कभी नष्ट न होने देना बादिये। धोर इम बात मा सदा विचार करना बाहिये कि किन यातों से इस लोक और परलोक में दिन होता।

#### प्रजापन ४

देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा कहता है कि, यह धर्म तिपि मेंने अपने अभिषेक के व्ह वर्ष वाद लिखवायी। यज्ञक छ लाखों मनुष्यों के उत्तर शासन करते हैं, मेंने ब्याझा दी है कि

<sup>🕾</sup> रापुक उस समय के निकाधीश थे।

ं-( *≃६* )

किसी के। दूरड देना छोर उपहार देना उन्हों के हाथ से रहे,

जिससे यह श्रपना कर्तव्य निर्भय और निस्सकोच हो ठीक ठीक पालन करें और देश निवासियों के हित और सुस की वढावें। वे जानते हें कि किन किन हातों से लोगों का सुख बढता है चीर किन घातों से ब ख । वे लोगी की घम पालन करने का आपह करते हैं जिनसे उनका इस लोक और परकोक में भी हित बढ़े। राजुक मेरी भ्रोर मेरे नियत किये हुए राज्यकर्मचारियों की ष्ट्राज्ञाओं का पालन करते हैं। जिस अकार एक मनुष्य के अपने बच्चे को एक हे।शियार धाय के। सोंप कर सतीप होता है कि वह बच्चे के। ठीक रखेगी, इसी मकार जनता के हित और सुरा घढाने के लिये राजुक लोग नियुक्त किये गये हैं जिस से कि वह अपने कर्तव्य को निर्भय, निस्सकाच, तथा निर्विध्न पासन करें। मैंने आज्ञा दी है कि दण्ड और उपहार देना उन्हीं के हाथ में रहे । व्यवहार (शासन सम्बन्धी) में समानता होनी चाहिये चौर इसी प्रकार दएड देने में भी। मेरी आजा है कि जिन दन्दियों के प्राया दण्ड मिले उनका तीन दिन की मोहलत मिलनी चाहिये. जिससे उनके सम्प्रन्थी उनके प्राण् बचाने का प्रयत्न कर सफें, श्रन्यथा ये लोग (जिनका भत्य का दण्ड मिला हो) इस धीच में दान, उपवासादि से अपने परलोक का हित बढा सकें। मेरी इच्छा है कि यदि किसी के जीवन काल का अन्त भी त्रागया हो वह भी परलोक में सुर्सी रहने का प्रयत्न कर सके। इस प्रकार जनता में धर्माचरण तथा सबस, और दानादि देने की भावना बहनी हे ।

प्रज्ञापन ५

देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा कहता है कि अभिषेक के २६वर्ष पश्चात् मैंने निम्न लिखित जीवों का वध निपेध किया। सुक, सारिक, श्रकन, चकवाक, हंस, नन्दीगुरा, नेलाट, जतूक, श्चन्वाकपीलिक, श्वनिठकमछ, बेदबेयक, गंगापुपुट, संकुजमछ, कलुका, पन्तस, सिरीमर, साल्ड, चौकपिल्ड, पलसत, स्वेत कपीत, माम कपोत, और ऐसे सब चौपाए जा साये न जाते ही या ध्यौर किसी काम में जाते हों 🛭 । गर्भिशी या धर्च्य वाली भेड़, बकरी, और स्करी। छै महीने से छोटे उनके बच्चों का भी मारना मना है। मुर्गों की बक्षि न की जाय। मूसा जिसमें की है पडगये हो न जलाया जाय। व्यर्थ या उस में रहने वाले जीम जन्तुओं के मारने के लिये जड़ल न जलाये जाँय। एक जीव की दुसरा जीव न क्षिताया जाय । तीन चतुर्मास के दिन, पुच्य पूर्णिमा के समय तीन दिन, प्रतिपदा, चीवहवें और पन्द्रहवें दिन तथा खन्य त्यीहारों पर मछलियों का मारना और ये<del>चना</del> मना है। इन दिनों नागवन में था जलाशयों में खम्ब जीव भी नहीं मारे जाँय । हर एक पच के आठवें, चौदहवें और पन्ट्रहवें दिन, पुष्य श्रीर पुनर्वमु के दिन, तीनो चतुर्मास के दिन श्रीर श्रन्य त्यीहारों पर, वैलों, बकरों और श्रन्य जानवरों की विश्व तकी जाय। पुष्य

<sup>83</sup> कीटिस्य ने अपने अर्थ शास्त्र में भी इनमें से कितने ही जीवों का क्या क्रिया किया है। II 26

पुनर्वसु, चतुर्मास के दिन श्रौर हर एक चतुर्मास के एक पत्त में षोडों श्रौर बैंकों पर छाप न लगाई जाय।

श्रपने श्रमिपेक तथा उसके बाद छन्त्रीसवां वर्ष पूरा होते से पूर्व के समय तक मेंने २४ बार वन्दियों की मुक्ति कराई छ।

देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा कहता है, कि अपने

मज्ञापन ६

श्रमिपेक के १२ वर्ष समाप्त होने पर मैंने यह धर्म लिपि लिखवाई, जिससे लोगों का हित श्रीर सुख वढ़े श्रीर उनकी मानने से बिमिन्नरूप से धर्म की श्रमिवृद्धि हो। सब लोगों का हित श्रीर सुख बढ़ने के लिपे में केवल श्रपने सम्बन्धियों का ही प्यान नहीं रखता है प्रस्तुत निकट श्रीर दूर के सबही लोगों का सुमे सदा प्यान रहता है। से देसी बातों की उन्हें दिखा देता है जिससे उनका सुख बढ़े। हर मेग्री के लोगों का सुमे प्यान है, श्रीर इसी प्रकार विभिन्न कर में सुल प्रमा प्रामित सम्मा पार्मिक सम्मायों का सत्कार श्रीर प्रकार को प्रमुक्त है। पर स्त्र अवत इसी प्रकार है। प्रस्तु उनमें सबसे स्विप्तित होना में सुख्य यात सममता है। स्पने श्रमिके के २६ वर्ष पूरा होने पर यह धर्म केटा लिखवागा गया है।

प्रज्ञापन ।७ देवतात्र्यों का प्रिय प्रियदर्शी राजा कहता है कि, पहले भी

छ कीटिय ने अपने अधिशास्त्र में भी उक्त दिनों से पहासीं का पद निषेध कियारे, और समय समय वर बंदियों की मुन्ति कराने को बहा है। अधिशस्त्र पुरु १३ अन् ५

## प्रजापन ५

देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा कहता है कि अभिपेर फे २६वर्ष परचात् मैंने निम्न लिसिन जीवों का वध निपेध किया ! सुक, सारिक, व्यवन, चक्रपाक, इस, नृन्दीमुख, गेलाट, जतूक, अन्वाकपीलिक, अनठिकमछ, येद्वेयक, गगापुपुर, सकुनमछ, कछुचा, पन्नस, सिरीमर, सारड, ध्योकपिरड, पलसत, स्पेत कपीत, भाम कपोत, और ऐसे सब चौपाए जा साये न जाते हैं। था और किसी काम में जाते हों 🕾 । गर्मिणी या यनचे वाली भेड़, यकरी, खीर सुकरी। छै महीने से छोटे उनके वर्णों की भी मारना मना है। मुत्तों की बधि न की जाय। भूसा जिसमें कीडे पडगये हैं। न जलाया जाय। व्यर्थ या उस में रहने वाले जीव जन्तुओं के मारने के लिये अङ्गल न जलाये जॉय। एक जीय की दूसरा जीव न रित्रलाया जाय । तीन चतुर्मास के दिन, पुष्य पूर्णिमा फे समय तीन दिन, प्रतिपदा, चौदहवें चौर पन्द्रहवें दिन तथा अन्य त्यौद्वारों पर मछलियों का सारना और वेचना मना है। इन दिनों नागवन में या जलाशयों में ऋन्य जीव भी नहीं। मारे जाँव । हर एक पत्त के खाठवें, चौदहवें और पन्द्रहवें दिन, पुष्प श्रौर पुनर्वसु के दिन, तीनों चतुर्मास के दिन श्रौर श्रान्य त्यीहारों पर, वैलों, बकरों और अन्य जानवरों की बक्रि बकी जाय। पुष्य

क्ष कीटिल्म ने अपने अर्थ शास्त्र में भी इनमें से कितने ही जीवों का

पुनर्षेषु, चतुर्मास के दिन और हर एक चतुर्मास के एक पदा से घोड़ों और चैलों पर छाप न लगाई जाय !

अपने अभिषेक तथा उसके बाद छव्बीसवां वर्ष पूरा होने से पूर्व के समय तक भैंने २४ बार वन्टियों की मुक्ति कराई 🕾 ।

प्रज्ञापन ६

देवसाधों का प्रिय प्रियदर्शी राजा कहता है, कि अपने अभिपेक के १२ वर्ष समाप्त होने पर मैंने यह धर्म लिपि लिखवाई. जिससे लोगों का हित और सुख बढ़े और उनका मानने से विभिन्नरूप से धर्म की खभियुद्धि हो। सब खोगों का हित और मुख बढ़ाने के लिये में केवल अपने सम्बन्धियों का ही ध्यान नहीं रखवा हूं प्रत्युत निकट ध्यौर दूर के सबही लोगों का मुक्ते सदा ध्यान रहता है। मैं ऐसी वातों की उन्हें शिक्षा देता हूं जिससे उनका सुख षढ़ें। इर अंगी के लोगों का मुक्ते ध्यान है, चौर इसी प्रकार विभिन्न रूप से मैं सभी धार्मिक सम्प्रदायों का सत्कार और पूजन करता हैं। परन्तु उनमें स्वयं सम्मितित होना मैं मुख्य वात सममता है। अपने चामियेक के २६ वर्ष पूरा होने पर यह धर्म लेख लिखवाया गवा है।

प्रजापन ७

देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा कहता है कि. पहले भी

🕸 कीटिब्ब ने अपने अधिशास्त्र में भी उक्त दिनों में पशुमों का घव निषेध कियाहै, और समय समय पर बंदियों की मुक्ति कराने को कहा है।

वर्षशास्त्र पु॰ १३ वः ५

उन्नति हो । परन्तु लोगों की इम प्रकार खधिक उन्नति नहीं हुई ।

इस विषय में मेंने यह विचारा कि किम प्रकार से मनुष्यों में पर्मा परख वह सकता है, किस प्रकार धर्म द्वारा उनकी उन्ति हो सकती है, और में किस प्रकार उन में पार्मिन माननाओं की अभिवृद्धि कर उनका उत्यान कर सकता हू। इस विषय में मेरा विषार है, कि में धर्मकी प्रश्नति कराउँ और लोगों में चर्न सन्दन्यी रिश्ता देनेकी आहात हूँ, जिसको मुनकर मनुष्य उसका पालन करेंगे और उनकी इस धार्मिक उन्नति से उनका उत्यान होंगा। इस प्रकार कि अपने पर्म पर कितने ही प्रशापन निकल-

थाये श्रीर विविध प्रकार से लोगों के धार्मिक रिका दिलगई। इस धार्मिक रिका के लोगों के सममाने खीर उस का प्रचार

करने के। मैंने राजुण तथा अन्य एकंचारियों के। जाजा दी। जीर इसी लिये मैंनें घर्म-स्तम्भ स्थापित किये और धर्म प्रशापन लिए वाये। देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा कहता है। मतुष्यों और पशुष्मों के जाराम के लिये मैंने सबके। पर बुच लगवाये, स्थान-स्थान पर खाम के वाग लगवाये, खाट-बाठ कीस पर हुपें सुद्वाये, स्थान स्थान पर विशास गृह बनवाये, और स्थान-स्थान

कार पुष्पा के जाराम के लिय मन सकता पर कुल लाभाग, स्थानस्थान पर जाम के वाग लगवाये, जाठ-जाठ कोस पर कुरें सुद्वयाये, स्थान स्थान पर विकास गृह बनवाये, जीर स्थानस्थान पर मञ्ज्यों जीर पशुजों के मानी पीने का अवन्य किया। परस्तु ऐसा करना कोई वडी वात नहीं थी। ऐसे सासारिक मुख बडाने के कार्ये तो पूर्ववर्ती कितने ही राजाओं ने विचे। मेंने यह सव काम (यिरोप कर) इसलिये किये कि लोगों में भी दान जादि देसर राजा के। देसकर खीर लोग भी ऐसे ही काम करें । रोरे पर्म महागात्र विविध प्रकार से गृहस्यों तथा परितृः जक्षे के सुरत के बदाने के कामों में लगे हैं, खौर विभिन्न पार्सिक

( £3 )

सम्प्रदायों, ( घोद ) संय, आजीविक, बाहाए, निर्मन्य आदि सब ही सम्प्रदायों के सायनों को देत रेख भी करते हैं । भिन्न भिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के लिये भिन्न-भिन्न महामात्र नियुक्त किये गये हैं। यह धर्म महामात्र और कितने ही धन्य मुख्य फर्मधारी मेरे तथा रानियों झारा दिये गये, यहां राजधानी में तथा श्रम्य नगरों में, दान का ठीक-ठीक प्रवन्य करते हैं। और हसी

प्रकार दूसरे धर्म महामात्र मेरे पुत्रों तथा धन्य रानियों के पुत्रों के दिये हुवे दानों का प्रमन्त्र करते हैं, जिस से सब जगह पार्मिक ध्वापरण की कन्तरि हो। पेसे धर्म-व्यापरण और धर्म के कामों से लोगों में दया, दान, सचाई, पवित्रता, नज़ता और भलाई यहती है।
देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा कहता है, कि जितने भी

ष्यच्छे लाम मेंने किये, बोगों ने उतका अनुसरण किया, बौर वैसे ही काम किये। इन कामों की इस प्रकार कितनी इन्तिति हुई, साथ माथ सोगों में माता-पिका और गुरुवनों की शुश्रुपा, यूट-वनों, श्रमणों, जाइएएं, गरीव, पीवित तथा नौकरों-चाकरों के साथ सह व्यवहार भी वहा।

देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा कहता है। स्नोगों से यह धार्मिक उन्बति टो काराएँ। से हुई, धर्म सम्बन्धी नियमों से

की अधिक उन्नति हुई। क्योंकि लोगो में अहिसा और जीव की रत्ता करने की प्रवृत्ति बहुत बढी। इस कारण वह लेख लिखवाया गया है कि मेरे पुत्र, पौत प्रपीत्र श्रादि के समान कालान्त तक जब तक सूर्व और चन्द्र रहे यह लेख बना रहे. और लोग इसके अनुसार चलें। ऐसा करने से डमको इस लोक और परलोक में भी ग्रस मिलेगा। अपने अभि-

( 83 )

का, श्रोर उससे उन्नति भी श्रधिक हुई। उदाहरशार्थ मैंने यह नियम बनाया कि खनेक प्रकार के जीव न मारे जॉय, धौर ऐसे ही स्रोट भी नियम धनाये। लेकिन इसका श्रसली तत्य समभाने से धर्म

पेक के २७ वर्ष होने घर यह धर्मलिपि मैंने लिखवाई। देवताओं के प्रिय की ब्याह्मा है कि यह धर्मेलिपि जहा

जहा शिलास्तम्म है। या शिला फलक है। खदवाई जाय ।

## (ग) गीम शिला छैल

(सहसराम, रूपनाथ, चैराट, मस्की, गवीमठ, ब्रह्मगिरि, सिद्धपुर, जिल्हे रामेश्वर)

प्रज्ञापन १

देवताओं का मिय के फहता है कि डाई वर्ष से हुछ व्यध्सि हुआ में मकट रूप से शाक्य हेक्या हूं (अयवा पौद्र शास्य का अनुवादी होगयाहूं ')। परन्तु आरन्य में मैंने व्यध्यक व्योग नहीं

अवस्थिति, सिल्डापुर और जलिंग रामेश्वर कांग्रे केल इस प्रकार
 असरम होते हैं।

" सुवर्गमिति से आवेदात और शहासाओं की ओर से इसका के महामार्कों के हुशक खने का सन्देश भेजा जाग और दन से कहा जाप कि देवताओं के प्रिय की साक्षा है "" "" ! इसके बाद हम पहामों पर

प्रथम प्रज्ञापन ऊपर के ही समान हैं।

माल्लम होता है कि सुवर्णनियि दक्षिण के क्षेत्र धानल का शासन केन्द्र था, बढ़ी सम्राट्का कोई नशक, जिले आर्यपुत्र कद कर अभिदेश किया गया है, बाह्नसराय नियुक्त था । इसस्य हमी प्रदेश के अन्दर कोई सोटा शासन केन्द्र था ।

, सहकी के उरत में इस शब्द के स्थान पर "गुद्ध शाके" हैं, और सहसाम, देशट और सिद्धुर वाले देखों में इसके स्थान पर "दपासक" है। किया। और एक वर्ष से ऋषिक हुआ जब से में संघ में आया हूं ॐ तम से मैंने भच्छी तरह उच्चीम किया हूं। इस बीच में मेंने मतुष्या और ध्याचार्यों (देवा) में जो प्रयक प्रयक्ष ये एकता स्था-पित की मुं। यह सब उच्चोग चा ही फल हूँ। उच्चोग से झीटे बड़े सभी स्वर्ग मान कर सबचे हैं। यह म्रज्ञापन इस लिने लिखनाथा गवा कि झीटे, बड़े सभी उच्चोग करें, और सीमान्त निवासी भी इससे अभिक्ष हों, और यह चिरस्थाई रहे। इस की डेड़ गुनी और कारिक उन्नीत होगी।

यह प्रज्ञापन, अवसर के अनुसार शिलाओं और स्तम्भों पर लिखबाया जाय है। बुद्ध निर्वाश के २४६ वर्ष श्री बाद यह सेस ज़ुद्दाया गया ।

 इस से विश्वन होत है कि खलांक भिक्ष वनकर चौह संघ में सम्मिलित होगया था ।

प्राचीक के इस देख में उसके साम की क्सों के परिवास द्वारा प्रकारत की हुई बौद्ध महासम्बा और संघ में प्रकारत स्थापित करने की और संकेत मिटता है।

\$ इम के पदवात क्यामय के देख में 'इतन और दिला' है। "इसने मतुमार बड़ो तक नुस्तार ( राज्य कमेंचारी जिल्हों प्रशापन की मति भेता गई) अधिकार हो बहातक इसका प्रचार कराओं।

्ष यह अर्थ हमने 'स्पुरिन' शब्द का किया है, यह घरन के किन अर्थ सामित्र के अर्थामान के ''सुष्टम' का शह्तकरण प्रतीन होता है किसका अर्थ तिथि होता है। शब्द में मान एकी दिवसका सुद्धम् (पठ घंट गुट र अट ६)

#### **≋प्रजापन** २

देवताओं का प्रिय कहता है कि मावा-पिता और गुरु जनों की सेवा करनी चाहिये। प्राणियों पर दया करनी चाहिये। सत्य बोलना चाहिये। ऐसे धार्मिक आचरण का सदा पालन है। इसी प्रकार विद्यार्थी के। जाचार्य के साथ अच्छा च्यव-हार करना चाहिये । सम्बन्धियों का भी परस्पर श्रष्टळा व्यवहार हो । यह प्राचीन अच्छी रीति है। और ऐसा शरने से लोग आयुष्मान होते हैं। इसी के अनुसार सनकी चलना चाहिये।

(इस लेख के अन्त में खरोग्री लिपि में सोदने वाले ने निम्न शब्द किय दिये हैं) "चपड किपीकार ने यह रिक्ता है"। यह प्रजापन बक्त पहिले प्रजापन के बाद केवल मैसर प्रान्स के प्रक्रागिरि, सिद्धपुर श्रीर जितन रामेश्वर बाले लेखों में है।

· `ब लकत्ता-बैराट (भाव ) प्रज्ञापन

मगध का राजा प्रियद्शी संघ का ऋभिवादन करता है श्रीर श्राशा करता है कि संघ के सब लोग सकराल हैं। हे

 पुद्ध निर्काण के २५६ वर्ष पश्चात यह टेख अग्रेक ने लिखवागा. इस बात की चर्चा धमने सविस्तार अपन निम्न हेसों में की है।

<sup>(</sup>I) Chronology of Asokan Inscriptions Indian Historical Journal Vol XVII, Part 3, (2) Buddha Nirvana and some other dates Indian culture Vol. V. lan 1939. z

भदन्तगण, आपके। मालम है कि मेरे हदय में चौद्ध धर्म और संघ के प्रति कितना मान और अद्धा है। वैसे तो जो एछ मगवान् मुद्ध ने फहा है यह अच्छा ही कहा है परन्तु मैं अपना यह कर्तव्य ममभता ह कि आपको बताऊँ कि मेरे अनुसार भगवान का यसाया हुन्ना सस्य धर्म, जा चिरस्थाई रहेगा, निम्न लिखित प्रम्थी में मिलेगा । विनय समुकस, चार्य वश, धनागत भय, मुनियाधा मौनेयमुख, उपतिष्य प्रश्न, राहुलबाद जिसे भगवान् बुद्ध ने फूठ बोलने के थिपय ने कहा है छ। मैं चाहवा हू कि आपस में मिल कर भिन्न और इसी प्रकार भिन्नुएी भी इन वन्यों का पढें और इनका मनत करें। और ऐसा ही उपासक पुरुष और सिया भी करें। इस लिये यह लेख मेंने लिखवाया है, जिससे लोग मेरे

क्ष यह सात बन्ध कीन शे है और कहा—कहा मिसते हे **ह**नका अब मिडियतसप से पता लगाया है। यह पाली ने निम्न लिखिन प्राप्ती 🖹 सिलते हैं।

श्रभिप्राय के। समक्तें ।

विनय समुकल—पारिमोक्न आर्थ वन -अगुक्तर निकाय, द्वितीय भाग अनागत अय —अगुरुर निकाय, नृतीय भाग मुनिगाया —सुत्तनिपात, प्रथम भाग मोनव सूत —सत्तविचास, वृतीय भाग उपनिष्य प्रश्न —मुचनिपात, चतुर्थे भाग —मकिसनिकाय, वयम माग

## (घ) गींग स्तम्भ लेख

(अ) सांची, सारनाथ, इलाहाबाद । देवताओं के प्रिय की आहा है. क कि भिन्न और भिन्न-शिखों के संघ में एकता स्थापित कीगई है, जो मेरे पुत्र, पीत्र और

प्रपौत्र के श्रास्तित्व तक तथा सूर्य और चन्द्र के प्रकाशमान रहने तक क्रायम रहेगी कोई संघ के। तोड़ने का प्रयत्न न करे। जो

कोई भिन्न या भिन्नणी ऐसा करे उसके खेत वस्त्र पहनाकर याहर निकाल दिया जाय । मेरी इन्छा है कि मंघ कभी विभाजित न हो श्रीर चिरस्थायी रहे।

(उक्त प्रज्ञापन के साथ-साथ सारनाथ के स्तम्भ पर यह श्रीर लिखा है)। "यह शहापन मिल्ल श्रीर मिल्लिएशों के संघ के सम्मुख रखा जाय । देशताच्यों के प्रिय की यह भी चाहा है कि इस प्रकापन की एक प्रति तुन्हारे (महामात्र कें) दक्तर में रती जाये, और एक प्रति उपासकों के वास्ते रखी जाय जिससे

प्रत्येक उपवास के दिन वे इस की पढ़ कर प्रोत्साहित हीं। 🕾 इलाहाबाद के स्ताम्भ का उक्त लेख इस प्रकार प्रारम्भ होता

है, ''कींगाम्बी के महामात्रों को देवताओं का प्रिय जाला देता है'।। यह मशापन कीशार्म्य के महापन के बाम से पुकास जाता है क्यों कि यह कौराएकी के महामाओं के शिवे शिवा गया था । ##

वेमे ही हर एक उपराम के दिन यहामात्रों की भी इस प्रजापन पर ध्यानपूर्वक बिचार वरना चाहिये । जहां तक तुम्हारे (महामात्र कें) श्रधीनस्य प्रदेश हैं वहां सन जगह उक्त प्रशापन का प्रचार कराव्यो' ।

(य) इलाहाबाद वाले स्तम्ब पर छै प्रधान स्तम्ब लेखे श्रीर उक्त प्रशापन के माथ-माथ, रानी की खोर में खशोक का निस्स प्रकारक भी हैं----

"देवताचों के प्रिय की सब महामार्जों के। आक्षा है। द्वितीय रानी कालवाकी, तीवल का माता की इच्छानुसार धाम-बाढिका, बाग, बानग्रह या चौर जो इन्ह लोग दान हैं ये उन्हीं के नाम से लियने चाहियें।

(स) रूमिमनीदेई स्तम्भ

अपने अभिषेक के परचात २० वर्ष समाप्त होने पर देव-ताओं का पिय प्रियदर्शी राजा स्वय इस स्थान पर आया और ध्यर्चना की क्योंकि इस स्थान पर बुद्ध शाक्यमुनी का जन्म हुआ था । जिस स्थान पर भगवान् सुद्धः का जन्म हुन्या था उसने बहा एक पत्थर की शिला और एक स्तम्भ स्थापित करवाया। उसने लुम्मिनी के प्राप्त के करों की श्वमा कर दिया वह केवल आउपा हिस्सा कर के रूप में देगा।

(ड) कपिलेखर शिलालेख

अपने अभिषेक के २० वर्ष होने पर देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा स्वय इस पवित्र स्थान पर जहां युद्ध शाक्य मुनि

का जन्म हुन्नाथा श्वामा और ऋर्चनाकी। उसने यहा एक

(इ) निगलिया स्तम्भ श्रापने श्रामियेक के १४ वर्ष होने पर देवताओं के प्रिय

द्धिभिषेक के २० वर्ष होते पर, वह स्वय इस स्थान पर

( 808 )

जन्म स्थान लुस्मिनी घाम के करों का उसने चमा कर दिया वह फेवल व्याठयां हिस्सा कर के रूप में देगा । ज्यूठे <sup>३</sup>४० ।

प्रियदर्शी राजा ने युद्ध कानाकमन के स्तूप का दुगना यडा करवाया ।

गया चौर पूजा भी, चौर यहाँ एक शिला स्तम्भ वर्नवाया ।

(ग) बराबर गुफा लेख

यह गुफा ग्राजीविकों के। दान दी।

चाजीविको को उन दीं।

800

(२) प्रियदर्शी राजा ने चपने अभिषेक के १२ वर्ष समाप्त

(१) प्रियदर्शी राजा ने अपने अभियेक के १२ वर्ष प्रचान

होने पर ग्यलतिक पहाड की यह गुफा खाजीविकों के। बान ही। (३) मियदर्शी राजा के अभिषेक के १६ वर्ष होने पर सुन्दर त्वलतिक पर्यंत की यह गुफा € मैंने, वर्षा से यचने के लिये

🕾 🎹 में सन्देह है कि यह गुफा स्वयं चातोक था अन्य किसी स्यक्ति ने दान दी। क्यों कि अन्य दो गुफाई स्वयं द्वाशोक 🗂 ने पाती-विकों को उन दी थीं इस से यह गुफा भी उसने की दान दी होगी !

भाग ३

मूल पाढ

अशोक के उत्कीर्ण लेखीं का

# अध्याय १३

# प्रधान शिलालेख<sup>°</sup> गिरनार

#### प्रज्ञापन १

(१) इयं धमलिपी देवानिपियेन प्रियवसिना राजा लेखापिता
(२) इय न किंचि जीव ज्यारिमत्या प्रजूक्तिनव्य (३) न च समाजी
फतन्यों (४) षष्टुक कि दोस समाजनिक पसित देवानिपियों प्रियदसि
राजा (४) आरित पि तु एकचा समाजा सायुमवा देवानिपियस प्रिया(सिनो राजों (६) पुरा महानसिक्त देवानिपियस प्रियदसिनो राजों आधुदिवसं वृहिन प्रायसतसहस्रानि आरिमधु सूर्यायाय (७)से जज यदा अथ धमिलियों लिखिता सी एव प्राया आरमरे सुराधाय हो मोरा एको मनो सो पि मनो न छुवों (८) एते पि ती प्राया पक्षा न जारिमिसरें।

#### प्रज्ञापन २

(१) सर्वेत विजितन्हि देवानंशियस प्रियद्सिना रानो १०४ ण्यसि प्रयतेसु यथा पोटा थाडा मतियपुतो केतलपुतो झातस्य पंशी झंतियके वोजराजा थे वा वि वम झंतियके मासीपं राजानो सर्वत्र देशांविप्रका प्रियद्सिनो राजो हे निफीछ फता मुस्पिकी हा च पस्तिकी छा च (२) झोतुडानि च यानि मतुनीपगानि च पमोपगानि च यत यत जाति म वेश हारापितानि च (३) मूलानि च कलानि च यत यत जाति म वेश हारापितानि च (३) मूलानि च कलानि च यत यत जाति म वेश हारापितानि च रोपापितानि च (४) पंथेसू कूणा च व्यानापिता महा। च रोपापिता परिभोगाय पसुमनुसानं।

#### प्रज्ञापन ३

(१) देवानंपियो पियद्दित राता एवं ब्वाह (२) द्वादवादा-भितिरंत -मया इर्द भामपितं (३) सर्वत विजित्ते सम् युता च राज्के च प्रादेविके च वंचप्त पचस्र बातेस्य अनुसंचानं नियादु एलायेव ब्वथाय इमाय धंमानुस्तित्य यथा ब्यमाय वि कंमाय (४) तासु मातरि च वितरि च कुनृत्ता भित्रसंख्तवमातीनं बान्हस्यसम्पानं सासु दानं प्रायानं सासु ब्यनारंभी अपन्ययता व्यवमाहता सासु (४) परिसा पि गुते बाव्यविस्तित गर्मानांग्रे हेंदुतो च ब्यंजनती च ।

#### प्रजापन ४

(१) व्यतिकात व्यंतरं बहुनि बाससतानि बढितो एव प्रासा-

रंभो बिहिंसा च भूतानं बातीस श्रमंत्रतिपती ब्राम्ह्णस्मगानं भसंप्रतीपती (२) त अज देवानंत्रियस प्रियदसिनो राजो धंम-चर्गोन भेरीघोमा श्रहो धंमघोसो विमानदर्समा च हस्तिदमणा च श्रमिखंधानि च अनानि च दिव्यानि रूपानि दसयित्पा अर्न(३) यारिसे यहहि बाससतेहि न भूतपुषे सारिसे ऋज षढिते देवानंत्रि-यस प्रियदमिनो रानो धंमानुसस्टिया बनारंगो प्रासानं व्यविहीसा भूतान जातीनं मंपटिपती अम्हर्यसम्बद्धानं संपटिपती मातरि पितरि सुस्रक्षा धैरसुस्रसा (४) एस क्षाने च वर्गविधे धमनर्गे विदेते (४) बद्धिसति चेव देवानंत्रियो प्रियद्सि राजा धंसचरणं ह्दं (६) प्रशा च पोन्ना च प्रपोत्रा च हेवानंत्रियस प्रियद्सिनो राजो प्रवधिमंति इट धंसचरणं त्राव सबटकपा धंमन्ति सीलान्डि तिस्टंता धंमं श्रनसासिसंति (७) एस हि सेस्टे क्ये य धंमानुसासनं (६) धंम-चरणे पि न भवति असीलस (६) व इमन्दि अधन्दि पधी प चहीनी च साधु ( १० ) एताय चथाय इदं लेखापितं इमस अथस बिध यूजंत हीनि च नो लोचेतच्या (११) ब्रादममासाभिसितेन वेबार्सप्रियेन प्रियदसिना राजा इवं लेखापितं ।

# प्रजापन ५

(१) देवानंभिय पिबद्धि राजा एवं आह (२) कलाएं दुकरें (३) यो आदिकरों कलाएस सो दुकरें करोति (४) त मया गृह कलाएां कर्त (४) त मम पुता च धोता च परंच तेन य में चप्च आब संपटकपा अनुबविमरें तथा सो सुकर्त कासति (६) यो गृ ण्य देसं मिं हापेसति सो दुपरां कासति (७) सुकरं हि पापं ( म )
श्रातिवातं श्रांतरं न भृवभुवं धंममहामाता नाम (६) त मया ग्रेदसबासाधिसितंन धंममहामाता कता (१०) ते सवपासेहमु ट्यापता
धाम धिस्टानाय "" " धंममुतम च शोधकंनीजांगरागं
रिरिटकंपेविशिकानं ये वा पि खंने व्यापराता (११) अतमपेशु व
"" पुराय धंमयुतानं श्रपरिगोपाय व्यापता ते (१०)
बंधनवधस पर्वितिधानाय " प्रजा कनामीकरियु वा थैरेसु
बा व्यापता ते (१३) पाटलियुते च काहिरसु च " " वे वा पि
में अबवे बातिका सर्थत व्यापता ते (१०) वो खर्य धंमानिव्यतो ति
इ"" " ते धंममहामाता (१४) एताव श्रधाय खर्य धंमहिती

प्रज्ञापन ६

लिस्टिता '

(६) देवा ' सि राजा पर्व श्वाह (२) श्रविज्ञातं श्रवंद न भूवपुत्र सव क्ष श्रवं कर्त (२) स मया ग्रवं कर्त (४) सबे काले भूंजमानस में श्रीरोधनिष्ट गमागारिष्ट् बचिट व विनोतिष्ट च उपानेमु च सवत्र पटिवेदका हिटता श्रयं में जनस पटिवेदेय इति (४) सर्वत्र च जनस श्रयं करोमि (६) य च किंदि मुखतो श्राम्यवामि सर्वं वापकं वा स्वाचयकं वा या पुन महामात्रमु श्राचायिकं श्रयोपितं सबित वात्र श्रवाय विवाहो निमती च संतो परिसारं श्रानंतरं पटिवेदेतव्यं से सर्वत्र सर्वे काले (७) एवं मया श्राम्यविद्धं (५) बारित हि से तीसी उस्टामिट श्रयसंती- रणाय व (६) कतव्यमते हि से सर्वलोकहितं (१०) तस च पुन एस मूले उद्यानं च अवसंवीरणा च (११) नास्ति हि कंमतरं सर्वलोकहितसा (१२) य च किंचि पराक्रमामि आहं किंठि मृतानं व्यानंग् गाहेचं इप च नानि सुदापथामि परत्रा च स्वगं आराधवंतु ह (१३) एताय अथाय आयं चेमिलपो लेखापिता किंठि चिरं तिस्तेय हति तथा च से पुत्रा पोता च प्रपोजा च अनुबद्धं सबलोकहिताय (१४) हकरं त इटं अलज अगेन पराक्रमेन।

# प्रजायम ७

(१) देवानंषियो पियदिस राजा सर्वेत इह्यांति सवे पासंडा बसेयु (२) सचे ते सदमं च आवसुधि च इह्यति (३) जातो तु ज्यावचहंदो ज्यायचरागो (४) ते सर्वे च कासंति एकदेसं व फसंति (४) वियुत्ते तु पि दाने बस नास्ति सपमे माबसुधिता च कत्त्रपता च वदमतिता च निया वार्ट।

# प्रज्ञापन ८

(१) व्यक्तिकार्व व्यंतरं राजानो विद्यारयायां व्ययासु (२) एत गगव्या व्यनानि च एतारिसनि व्यमीरमकानि श्रद्धंसु (३) स्रो देवानंत्रियो पियदिस राजा दसवर्सामिसिसो संतो श्रयाय संवोधि (४) तेनेसा धंसयाया (१) एतयं होति वाम्ह्र्यसम्प्रानं दसये च दाने च यैग्रानं दसये च हिरंग्युपटिविधानो च जानपदस च जनम इस्पर्न धंमानुसार्टी च धमपरिपुद्धा च तटोपया (६) एमा भुय रति भवति देवानंषियस प्रियटसिनो राज्यो भागे खंघे।

#### प्रजापन ६

(१) देवानंपियो प्रियद्सि राजा एव चाह (२) घरित जनो उचावर्च संगलं करोते स्वापायेसु वा स्वाबाहवीयाहेसु वा पुत्रलाभे-मुवा प्रयासेन्हि था एतन्ही च ऋक्षन्हि च जनो उचावचं मंगलं फरोते (३) एत तु महिदायो यहुकं च बहुविधं च छुदं च निरयं थ मंगलं फरोते (४) स कतन्यमेष तु मगलं (४) श्रयफलं तु ग्नो एसरिसं मंगलं (६) अयं तु महाफले मंगले य धममंगले (७) सतेस दासभतकन्दि सम्बग्नतिपती गुरूनं अपचिति साधु पारोसु समयो साधु वम्हणसमग्रानं साधु दानं एत च बान च एनारिसं धंममंगलं नाम (न) स बतरुयं पिता व पुतेन वा भात्रा वा स्वामिकेन वा इदं साधु इदं कतव्य मंगलं जाव तस कथस निस्टानाय (६) छस्ति च पि चुतं साधु दन इति (१०) न तु एक्षारिसं ऋस्ता दानं व अनगहो ब यारिसं धंमदानं व धमनुगहो व (११) त त स्रो मिजेन व सुहद-येन वा भातिकेन व सहायन व श्रोबादितव्यं तम्हि तम्हि पकरएे इदं कचं इदं साथ इति इभिना सक स्वगं खाराघेतु इति (१२) कि च इमिना कतव्यनरं यथा व्यसारधी।

# प्रज्ञापन १•

(१) देवालंथियो प्रिवटमी राजा वसो व कीति व न महा-धावहा मध्ये खानत तत्तारानी दिचाव च में जानी धंगमुल्लंसा मुख्रुसता धंगमुतं च ऋतुविधियतां (२) एतकाय देवालंधिया पियद्सि राजा यसो व किति व इव्हति (३) यं सु कितिय परिक्रमते देवालं प्रियद्सि राजा न सर्व पार्यक्रकाय किंति सकते खपपरिस्तवे खास (४) एत पुरिसचे य अपूर्ण (४) दुकरं द्वा दो एतं छुरकेन व जानेन डसटेन व खान्य स्थान पराजमेल सर्व परिचलित्या (६) एत हा को डसटेन दुकरं।

#### प्रजापन ११

(१) देषिनंत्रियो पियडमि राजा एवं भाह (२) मास्ति एवा-रिस दानं यारिस धंमदान धंमसंख्वो वा धंमसंस्थिमागो वा धंमसंखणे व (३) नव इह भवति दासम्बक्तिल सम्बग्रतिग्रनी मातिर पिवरा साधु सुमुक्ता सित्यस्तुतमातिकानं बाम्ह्रस्क्रस्यान साधु दानं प्रायानं श्रनारंभो साधु (४) एव बतन्य पिवा व दुनेन व मावा न मित्यस्तुतमाविकेन व आव पटीनेस्बिहि इह साधु इद कतन्यं (४) की तथा कह हस्लोकनस आरखो होति परत च श्रनंत पुदुनं भवति नेन घमदानेन।

#### मज्ञापन १२

(१) देवानंपिये पियदसि राजा सवपासंहानि च पवजितानि घ घरस्तानि च पूजवति दानेन च विवाधाय च पूजाय पूजवति ने (२) न 🖪 तथा दानं च पूजा व देवानिपयो मंबते यथा किति सारवडी श्रस सक्पासडानं (३) सारवडी तु बहुविषा (४) तस तु 'इदं मूलं य बिचगुती किंति, आत्पषामङपूजा व परेपासंडगरहा य नो भने खप्रकरणिन्ह लहुका व अस तन्हि तन्हि प्रकर्ण (X) पृंजेतया तु एव वर्पासंडा तेन तन प्रकरखेन (६) एवं करु' श्वारपपासहं च बहबति परपासंहस च् उपकरोति (७) सदंजया करोतो श्रात्यपासड च छराति परपासडेम च पि श्रपकरोति (न) यो हि कौचि कात्पपासंड पृजयति परपासंडं व गरहति सर्व भात्पपासडमतिया किंति चात्पपासंड दीपयेम इति सी च पुन सथ कराती आत्पपासंडं वाढतरं उंपहमाति (६) त समधायो पवं साधु किति प्रवसंवत धंगं लुकार च सुसुंसेर च (१०) एवं हि देवानिपयस इला किंति सवपासंडा बहुसुता च असु कलागागमा च असु (११) ये च तत्र तत प्रसंना तेहि बतव्यं (१२) देवानियो नो सथा दान व पूजां व संबते वथा किति सारवढी धास सर्वपा-सडानं (१३) बहुका च एताय श्राया व्यापता धैमसहासाता च इयीरू समहामाता च बचसूमीका च श्रके च निकासा (१४) धर्य च एतस फल य ब्रास्पपासंडवढी च होति धमस च दीपना।

# प्रज्ञापन १३

(१) भो कलिगा वज

बढे सतसह-

स्नमात्रं तत्रा इतं यद्वतावतकं मत (३) तता पद्या धाधुना सघेसु पलिंगेसु तीयो धंमवायो 📑 सयो देवानंत्रियस वज षधो व मरणं व श्रपवाहो वं जनस त वाढं वेदनमत च गुरुमत च देवानंपि स ' वाम्हणा व समणा व अने ""सा माति पितारे सुसुंसा गुरुसुसुंसा मिवसंस्ववसहायवातिकेसु दासभ · 🦟 श्रमिरतानं व विनिदामण् (द) येसं **वा** प हायचातिका व्यसनुं प्रापुर्णति तत सो पि तेस उप-घातो होति (६) पटीभागो चेसा सव स्ति इसे निकाया श्रमत्र योनेसु ..... विह यत्र नास्ति मोतुसानं एकतरिन्ह पासंबिग्ह न नाम प्रसादा (५१) यावतका जनो तताः ... , स्रभागो व गरुमतो देवानं ······ न य सक खमितवे (१३) या च पि श्चटवियो देवानंपियस पिजिने पाति ..... चते तेसं देवानंपियस "" सवभूतानां प्रदर्शत च सवसं च समयैरं च भादव च''''' लघो ' '''', नेत्रियस इघ सवेसु च ''' ''' योनराज परं च तेन चत्पारो राजानो तुरमायो च श्रतेकिन च मंगा चं ' ' ईघ राजविसयम्हि'योनकंतो ' ' ' प्रंपा-रिंदेस सबत देवानंपियस धंमानुसस्टि धनुबतरे (१६) यत वि दत्ति ····· रः नं धमानुसस्टिं च धमं अनुविधियरे ` विजयो सवधा पुन विजयो पीतिरसा सा (२१) लघा सा पीसी होति धंम-बीजयम्हि "पिया (२४) एताय व्यथाय व्ययं धंमल """ वं विजयं मा विजेतन्यं मुंना सरसके एव विजये । छाति च 🎹 😷 . ·····किको च पारलोकिको · ···· · · · इलोकिका चे

प्रज्ञापन १४

(१) ध्ययं धंमलिपी देवानंत्रियेन प्रियद्सिना राजा लेखापिता च्यस्ति एव संरित्तेन अस्ति सफ्तमेन अस्ति विस्ततन (२) न च सर्वे

धेव (४) श्रस्ति च एत कं पुन पुन वृतं तस उस श्रथस माधूरताय

' र्यस्येतो इस्ति सर्वलोकस्रलाहरो नाम।

(केंति जनो सथा पटिपजेय (४) सत्र एकदा असमातं लिखितं श्रस देसं व सदाय कार्यं व अलोचेत्पा लिपिकरापरधेन व ।

•• • नेपा•• पिपा "

सर्वत घटितं (३) महालके हि थिजिवं बहु च लियितं लियापयिसं

#### कालमी

#### प्रज्ञापन १

(१) इयं घंमलिपि देवानंपियेना पियद्धिना शेकिता (२) हिंदा नी किही जिपे आलमितु पजोहितविये (३) नी पि चा समाजे फटविये (४) बहुका हि दोसा समाजसा देवानंपिये पियदत्ती लाजा दक्षति (४) अधि पि चा एकतिया समाजा साधुनता देवानंपियसा

पिबदिसिसा साजिने (६) पुले महानसिस देवानंपियसा पिवदिससा साजिने अनुदिवसं बहुनि पातवहसानि व्यलंभियसु द्वपठाये (७) से इदानि यदा इयं धंमलिपि लेखिता तदा विनि येदा पाताति व्यलंभियंति दुवे मज्ला एके निगे से पि चू मिणे नी ध्रुषो (०) एकानि पि चु जिले पानानि नो व्यलाभियिसति ।

# प्रज्ञापन २

(१) सबता बिडिविस देवानंपियसा पियदिससा लाडिने ये च झंता श्रामा चोडा पंडिया सातियपुतो केललपुतो संवपनि झंतियोगे माम योनलाजा ये पा -श्र्वेन तसा श्रातियोगसा

घतियांगे माम थनिलाजा ये पी-चन तसा घतियांगसा सामंतालाजानो सदता देवानपियसा पियदसिसा लाजिने दुवे चिकिसफा कटा मगुसिचिकिसा चा पशुचिकिसा चा (२) श्रोस-भीन मगुसोपमानि चा पसोपमानि चा श्राता निय सवता हाला-पिता चा लोपापिता चा (३) एवमेबा मुलानि चा फलानि चा श्राता निय सबता हालापिता चा लोपापिता चा (४) मगेष्ठ छुसानि लोपितानि उदुपानानि चा सानापितानि पटिभोगाये प्रमुमीनसान ।

# प्रज्ञापन ३

(१) देवालिये वियदिस लाजा हेवं खाहा (२) दुवाहसव-सामिसितन से इयं खांनपविते (३) सविता विजितिस सम गुता लजूके पार्देसिकं पंचसु पंचसु चसेखु अनुसंधानं निरामंतु पताये वा खटाये इमाय धंमनुस्तिया यथा खनाये पि कमाये (४) सामु मम्तिपितमु सुसुना वित्तसंधुतनातिक्यानं चा यंमनसमनानं चा सामु दाने पानानं खनालभे सामु खपवियाता खपभंदता सामु (१) पतिला पि च युवानि नानमसि-जनपिति हेतुवता या पियंतनते चा।

#### ब्रज्ञापन ४

(१) श्रतिकंतं श्रंतलं यहूनि वमसतानि धिपेते वा पाना-संसे विद्दिसा या अुतानं नातिवा श्रसंपटिपति समनवंभनानं श्रसं-पटिपति (२) सं श्रजा देवानपियसा पियदस्ति-साविने धंमधलनेना भेरिपोसे श्रदो धमधोसे विमनदसना हथिनि श्रमिकंधानि श्रंमानि चा दिव्यानि लुपानि दसयितु जनस (३) श्रादिसा बहुहि वससते-हि ना हुतपुलुवे तादिसे अजा विदते देवानंपियसा पियदसिने लाजिने धंगनुसंधिये ज्ञनालंभे पान,नं श्रविदिसा भुतानं नातिनं संपटिपति बंगनसमनानं संपटिपति मातापितिसु सुसुसा (४) एसे चा श्रंने चा बहुविधे धंमचलने विधिते (४) विधियसित चेवा वेवानंपिये पिपदसि लाज इमं धंमधलनं (६) पुता च कं नताले चा पनातिक्या चा देवानंपियसा पियदसिने साजिने पबढ-ियसंति चेव धंमचलनं इमं आवक्षं धंमसि सीलसि चा चिटितु धंमं भनुसासिसंहि (७) एसे हि सेठे फंमं छं धंमानुसासनं (८) धंम-पक्तने पिचानो होति असिक्षसा (१) से इमसा अथसा विध षदिनि चा साधु (१०) एताये ब्रयाये इयं लिखिते इमसा व्ययसा थि युजंतु हिनि च मा अलोचियतु (११) बुबाडसवराामिसितेना देवानंपियेना पियदशिना लाजिमा लेखिता ।

#### प्रज्ञापन ५

(१) देवानंषिये पियद्तिस लाजा ष्णद्वा (२) कया हुकले।
(३) प श्रादिकले कयानसा से दुकलं कलेवि (४) से ममया
बहुफयाने कटे (४) ता ममा पुता चा नताले चा पलं चा तेहि ये
श्रपतिपे में श्रावकर्ष तथा श्रसुविद्यांति से सुकट कहाँति (६) प चु हेता देसं पि हापयिसवि से दुकट कहाँवि (७) पापे हि नामा सुपदालये (न) से श्रविकतं श्रवलं नो हुवपुत्वव धंममहामदा नामा(६) वेदसवसामितिवेना ममया धंममहामावा कटा (१०) वे सवपासंदेसु चिकिसका कटा मनुसंचिकिसा चा पशुचिकिसा चा (२) श्रोस धीन मनुसोपमानि चा पसोपमानि चा चतता नियं सचता दाला पिता चा सोपापिता चा (३) मनुसानि चा फसानि चा धतता नियं सबता दालापिता चा सोपापिता चा (४) मामु लुखानि सोपितानि चतुपानानि चा खानापिता चा पिटामोगाये पमुसुनिसानं।

# प्रजापन ३

(१) देवानंपिये पियदिस लाजा देवं श्वाहर (२) दुमाहसव-सामिसितेन मे इर्च आंनपिते (३) सविता विजितसि माम युता लज्के पादेसिके पंचसु पंचसु बसेसु अनुसंयानं निक्तांतु एताये वा अकाये इसाय पंमनुसयिया वया श्रंनाये पि श्रंमाये (४) साधु मालपितिसु सुसान मिततांसुनतातिक्यानं चा वंभमसमनानं चा साधु दाने पानानं अनालंभे साधु अपयिवाता अपभंडता साधु (४) पलिसा पि च युतानि मननति-अनपियंति हेतुवता चा वियंजनते चा।

# प्रज्ञापन ४

(१) श्रतिकंत श्रंतलं बहुनि वसस्ताति विषेते घा पाना-लंभे विहिसा चा गुतानं नातिवा श्रावंपटिपति समनवंभनानं श्रसं-पटिपति (२) से श्रवा देवाचंपियसा पिवद्सिने छातिने धंसचलनेना भेलिपोसे श्रद्धो पंमचोसे विमनदस्ता हथिनि श्राग्लियानि श्रनानि चा दिव्यानि लुपानि दसयितु जनस (३) श्रादिसा वहुहि वससते-**हि ना** हुतपुलुवे वादिसे ऋजा **वदिते** हेवानंपियसा पियदसिने लाजिने धंमनुसथिये धानालंभे पानानं ध्रविद्दिसा भुतानं नारितं संपटिपति बंभनसमनानं संपटिपवि मावापितिस सससा (४) एसे चा श्रंने चा बहुविधे शंगचलने विधिते (४) विधियसित चेवा देवानंपिये पियदसि लाज इसं धंमचलनं (६) पता च कं नताले चा पनातिकया चा देवानंपियसा पियदसिने लाजिने पवड-यिसंति चेव घंमचलनं इमं जावकपं धंमसि सीलसिचा चिठित धंमं श्रमुसासिसंति (७) एसे हि सेठे कंगे कं धंमानुसासनं (८) धंग-चलने पि चानो होति असिलसा (६) से इससा अथसा विध चाहिनि चा साधु (१०) एताये श्राथाये इयं लिखिते इमसा श्राथसा षि यजंत हिनि च मा छात्रोधियस (११) दुषावसवशामिसिवेना देवानंपियेना पियदशिना लाजिना लेखिता ।

# प्रज्ञापन ५

(३) ए शादिकले कथानचा से दुकले फलेति (४) से ममया यहकथाने कटे (४) ता ममा पुता ऱ्या नताले चा पतं चा तेहि ये अपनिये में शायकपं तथा श्रुत्विद्यति से मुकटं कहाति (६) ए चु हेता देसं पि हापिससति से दुकटं कहाति (७) पापे हि नामा

(१) देवानीपये पियद्सि लाजा धाहा (२) कया दुकले।

चु हेता देसं पि हापयिसति से दुकटं कछवि '( ७ ) पापे दि नामा सुपदालये (८) से ब्यविकंत बॉतलं नो हुवपुलुव पंसमहामता नामा(६) तेदसवसामिसितेना भमया पंसमहामाता कटा (१०) ते सवपासदेसु योनपण्योत्तरांपालानं ए वा पि चंने व्यवलंता (११) भटमवेसु पंमनिभेसु चनथेसु चुपेस दिदसस्याये धंमसूनाये व्यवलियोगाये

वियपटा ते (१२) बंधनवधमा पटिविधानाये व्यविधियोगाये मोधाये पा एवं व्यनुवधा पजाब ति वा बटाभिकाले ति वा महाकरे नि वा वियापटा ते (१३) हिंदा चाहिनेतु वा नगलेतु गचेतु व्योत्तेपनेतु मातिनं व ने भिमिना ए वा पि वांन नातिक्ये सचना वियापटा (१४) ए इयं पंमनिसितं ति वा वानसुयुते ति वा मयता विजित्ति ममा पंमयुति विवापटा ते वंमकहामता (१४) एताये व्यन्तेप व्यापटा ते वंमकहामता (१४) एताये व्यन्तेप व्यापटा ते वंमकहामता (१४) एताये व्यन्तेप व्यापटा ते वंमकहामता (१४) एताये व्यन्तेप व्यव्यापटा ते वंमकहामता (१४) एताये व्यन्तेप व्यव्यापटा ते वंमकहामता (१४) एताये व्यन्तेप व्यव्यापटा वेष्ट

# प्रज्ञापन ६

धनुवततु ।

(६) देवानंपिये पियर्सि लाजा हेथं च्याहा (२) चातिकंतं चंतर्लं नो हुतपुजुये सत्यं कर्लं चठकंत्रे वा पटियेदना वा (२) से ममया हेवं कटे (४) सत्यं कालं खटमानसा मे

ष्मोहोपनिस गमागालिसं बणिस विनित्तसे उवानिस सबवा परियेद्व ष्राच्यं जनसा """ बेदेतु में (१) सबवा चा जनसा अठं फछामि हर्फं (६) यं पि चा किट्ठि मुखले ज्यानपयामि हर्फं दापकं या सावकं वा ये था पुना महामतिहि ध्यतियायिकं घालोपिते होति तायेठाये विवादे निक्कति था संसं चालिस.ये प्यनंतिकिया परि """"पिये में सबना सर्वं चालिस.ये प्यनंतिकिया परि """"पिये में सबना सर्वं चार्लं (७) हेर्षं खानपिते वियमुते हि मे सवलोकहिते (१०) तसा चा पुना एसे मुले उठाने अठसंवितना चा (११) निथ हि फंसवला सवलोकहितेना (१२) यं च किछि पलकमामि हकं किछि मुतानं अनितर्य येहं हिर च कानि मुखायामि पलत चा स्वगं आल्याथियितु (१३) से ऐतायेठाये ह्यं घमितिपि लेखिला चिलाठितिक्या होतु तथा च मे पुतदाले पलकमानु सवलोकिहिताये (१४) हुकले हु ह्यं अनता अगेना पलक केशा।

#### प्रज्ञापन ७

देवानंपिये पिपद्सि लाजा सबता इछित सवपासंड बसेबु
(२) सपे हि ने सबमं भावसुधि चा इछित (३) वने चु ब्याडुचा-छंदे ब्याडुचलागे (४) ते सबं एकदेसं पि फक्षन्ति (४) विपुजे पि चु दाने भ्रासा निध सबसे भावसुधि किटनाता दिवभतिता चा निवे वार्ष ।

# प्रज्ञापन =

(१) श्राविकंतं श्रंवतं देवानंपिया विद्यक्तयातं नाम निरत-मिसु (२) हिदा मिगाविया श्रंनानि या हेहिसाना श्रमिलामानि हुसु (३) देवानंपिये पियदसि साला दसवसामिसिते सन्तं निस्तिमया संबोपि (४) वेनता पंमयाना (४) होता इयं होति समन्यंमतानं दसने पा दाने प गुधानं दसने प हिलंतपटिविधाने पा जानपदमा जनसा दसने पंगनुसधि पा धमपिलपुद्धा पा सतोपया (६) एमे मुवे लावि होति देवानिधसा पियदमिसा लाजिने मागे श्रंने।

#### प्रज्ञापन ६

े देवानिषये पियदिस लाजा खाहा (२) जने ज्यानुर्य मंगलं फलेति खायाधिस स्वाहिस विवाहिस पजीपादाने पवासिस एताये खनाये था परिसाये जने यह मगलं फलेति (३) हेत चु अयकजन्तियो यह चा घहविधं चा गुदा था निलयिया चा मगलं फलेति (४) से फटिय चेव लो मंगले (४) अयक्को चु को पसे (६) इयं चु हो महाफले ये घमयगले (०) हेता इयं दासमटकिस सम्याप्टियति गुलुना अपियिते पानानं संयमे समयनंभगनं हाने पसे अने पा हैदिसे। धमयगले नामा (६) से वतविये पितना वि

'पुरेन पि भातिना पि क्षुबामियेन प्रि मितसभुतेना अव परिवेसिय' ना पि इथ सापु इयं कटबिये मनले आव तसा अध्यसा निपुतिया इम रुखामि ति (६) ए हि इतले मनले संस्थियने से (१०) सिया व त अठं निवटेया सिवा पुता नो (११) हिरलोकिके चेव से (१२) इय पुना धममाले अध्यक्तियो (१२) इचे पि ते अठ नो निटेति दित आउं पलत अनत पुना पनसति (१४) इचे पुन सं अठ निवतित हिंदा ततो उनयेस लये होति हिंद चा से अठे पलत पा अनंत पुना पुसावति तेना धनसमलेगा।

# मज्ञापन १२

(१) देवानापिये पियदिये लाजा पावापापंडानि पविज्ञतानि गहथानि वा पुजेति दानेन विविधये च । पुजाये (२) नो चु तथा दाने वा पुजा या देवानंपिये मनति खया कित शालावढि शियाति रावपाराद्यान (३) शालायढि ना यहुविधा (४) सहा चु इर्न मुले ष्प्र बच्याति किति वि अवपराह वा पुता वा पलपारहिगलहा व ने। शया श्रपक्लनशि लहका वा शिया तिग तशि पक्लनशि (४) पुजेतियय चु पलपाशडा सेन देन ध्यकालन (६) हेव कलत ध्यतपा-राहा वर्ढ बढियित पलपाशह पि बा उपकलेति (७) तदा श्रनम कलत व्यतपाशह च छनति पलपाशह पि वा व्यपमनेति (८) ये हि केन्न प्रतपाराट पुनाति पलपायड बा। गलहति । पवे प्रतपायंड-भतिया वा किति। अतपापंड। दिपयेम पे च पुना तथा। कलतं। बादतले। उपहाति। अतपापंडपि। (६) पमवाये बु पाधु किति। र्धनमनपा धर्म । पुनेयु चा । पुपुषेयु चा ति । (१०) हेर्ध हि हेवार्न-पियपा इहा किंति सक्पापंड । यहपुता चा क्यानागा च ! हवेम ति। (११) ए च तत तत। पपना। तेहि वर्तियो । (१२) देवानापिये नो सथा। हान वा। पुजा वा। मंनति। श्रया किति पालावढि शिया । पनपार्यंडविं। (१३) बहुका चा । एतायाठाये। वियापटा । धंममहामाता । इथिधियखमहामाता । वन्भुमिक्या । श्रने वा निक्याया (१४) इय च एतिया । फले । य ऋतपापंडवि चा । होति धंमप ना दिपना ।

# प्रज्ञापन १३

(१) श्राठतपा- । मिपित- । धा देवानंपियप पियदपिने । लाजिने । कलिग्या थिजिवा । (२) दियदमिते । पानपतपहरी । ये तपा अपनुदे । शतपहपमिते । तत हते । बहतावतके । वा मटे (३) सता पहा। द्यापना लाघप। कलिग्येषु। तिये। धंमवाये धंमका-भता। धंनानुपयि चा। देवानंषियपा। (४) पे व्यथि अनुपये। देवानिपयपा। विजिनित् । कलिन्यानि । (४) अविजितं हि। विजिनमने । ए तता । वध वा । मलने वा । व्यपवहे वा । वनपा । पे बाद। वेदनियमते । गुलमुते चा। देवानपियपा (६) इय पि चु । ततो । गुलुमततले । देवानेपियपा (७) य तता वपति धामना व पन वा अने वा पाशंड गिहिया वा येश बिहिता एप जाम्नित पुपुपा मातानितिपुपुपा गलुपुपा मितवंधतपहायनातिकेपु बाराभटकपि पम्यपटिपति दिढमतिता वेषं वता होति जपधाते या षये या ऋमिलतानं वा विनिरासने (=) येप वा पि पुविद्वितानं पिनेहे श्रविपहिने ए तानं मितराधुतपहायनातिक्य वियपनं पापुनात तता पे पि तानमेथा उपपाते होति (६) पटिभागे चा एप पयमनुपानं गुलामते चा देवानियया (१०) मधि चा वे जनपदे यता मधि इमें निकाया व्यानवा यानेषु बंहाने चा पमते चा निथ चा हुतापि जनपद्पि यता नथि मनुषान । एकतलपि पि । पापडपि । नो नाम पपादे । (११) ये ऋवतके अने । तदा कलिंगेषु । लवेषु हते चा मटे चा। अपनुदे चा। ततो पते भागे वा। पद्यभागे वा। अञ गुलमते वा। देवानिपयण .... नेय (१४) इस पवम् वयम वमनलिय मदव वि (१६) इय हा म

देवानंपियेपा ये धंमविज्ञये (१७) ये च पुना लघे देवानंपि..... च परेषु च छतेषु छ पषु पि योजनपतेषु अत छतियोगे नाम योनला " पढ़ां चा तेना श्रांतियोगेना चतालि ४ लजाने दुलमये नाम खंतेकिने नाम सका नाम श्वलिक्यपुदले नाम निचं घोड-पंडिया द्यवं तंयपंनिया हेवमेवा (१८) हेवमेवा हिदा लाजविश-षपि योनकंशोजेषु नाभकनामपंतिषु भोजपितिनिक्येषु व्यथपालदेषु पवता देवानंषियपा धंमानुपथि अनुवर्तति (१६) यत पि दुता देवानंपियसा ने। यंति ते पि सुतु देवानंपिनंय धंमयुतं विधनं धंमानुसिथ धंमं अनुविधियंत्र अनुविधियसंत्र चा (२०) ये से क्षपे एतकेना होति सवता विजये पितिलसे से (२१) गधा सा होति पिति पिति धंमयिजयपि (२२)लहुका बु स्रोसा पिति (२३) पालंतिक्यमेथे महफला मंनीत देवेनंपिने (२४) एताये चा धाठाये इयं धंमलिपि लिखिता किति पुता पपोता में छसु नवं विजय म विजयतविय मनिपु पयकिप ना विजयिप संति चाल ! हुदंडता चा जोचेतु समेन चा विजयं मनत् ये धंमविजये (२४) वे हिदली-किक्य पसलोकिये (२६) पवा च वा निसति होतु उयामलति (१७) पा हि हिदलोकिक पसलोलिक्या।

# मजापन १४

(१) इयं घमलिपि देवानंषिवेना पियदसिना सञिना लिखा पिता ऋषि येवा मुस्तिना ऋषि सक्तिना ऋषि विवटेना (२) मी हि सबता सर्वे घटिते (३) महास्तंजे हि विविते बहु च लिस्ति लेसापेशामि चेव निम्यं (४) द्याय चा हेता पुन पुना लिपेत तप तपा द्याया मधुलियाये येन जने तथा पटिपजेया (४) पे पाया च्यत किछि व्यसमित् लिसिते दिया वा पंदीये कालनं वा खलोचयित् लिपिकलपलाचेन था।

( १२x )

शहवाजगही

प्रज्ञापन १

नो किषि लिये ज्यपितु प्रयुक्तिये (३) नो षि च समज फटब (४) बहुक हि दोप समयित देयणप्रिये प्रिषद्वति रय दाति (४) जतित पि चु एकतिष्य समये ससुमते देवनपिजस प्रिज-द्वतिस रको (६) प्रद महनसित देवनपिजस प्रिज-

(१) श्रय **अम**दिपि देवनप्रिष्यस रस्मे लिखपितु (२) दिद

न्नयो पचन अरभिशति

#### प्रज्ञापन २

(१) सद्या बितिते देवतप्रियस प्रियप्रशिस ये च धांत यय चीड पंटिय सर्विवपुत्रों केंग्रहपुत्रों संवर्षाण श्रंतियोको नम योतस्य ये च धांने तस श्रादियोकस समंद राजनो सन्नत्र देवनं- प्रियस भियद्रशिस रब्बो दुवि २ चिकिस किट मनुशाचिक्सः " पशुचिकिस च (२) छोपबीन मनुशोपकिन च पशोपकिन च यत्र यत्र निस्त सद्यत्र हरपित च बुत च (३) छुप च श्वनपित प्रतिन्त्रोगये पश्चनगरानं।

# प्रज्ञापन ३

(१) देवनप्रियो भियद्रशि रत अहित (२) बदयवपिन-सितेन '''अध्यपित (३) सबन मक्ष बिजिते युव रजुको प्रदे-रिफ़ पंष्पु पप्पु ४ वर्षपु अनुसंग्रत निक्रमतु एतिस वो करण इमिस अंमनुरासित्ये य जन्मे पि क्रांमपे (४) सधु मतपितुपु सुभुव मित्रसस्तुकभतिकनं ब्रम्यावमयान प्रयानं कारामो सधु अपययन ज्यमंडत सधु (४) परि पिनुताबे मयनित व्यप्पेराति हेन्नतो च चंननतो प ।

# मज्ञापन ४

(१) श्रतिक्षत श्रंतरं बहुति वपशतकि बढितो थे। प्रणरंभी बिहिस च मुतनं चतिन श्रसपटिपति श्रमणूत्रमखन श्रसपटिपति (२) सौ श्रज देवनप्रियस प्रियद्रशिस रजो अमचरणुन भेरिपोप

(२) जिल्ला प्रभावनया जिल्लाहार एस जनवरण माराज अहो असपोप निसननं दराल डास्तिन जोतिकधानि असिन दिवनि रुपनि द्रप्रविद्ध जनस (३) यदिश बहुद्दि वयरावेद्दि न सुत मुने दिदेरो ज्ञज बढिते देवनविवस व्रियद्वरिस रणो धमतुरास्तिय संपटिपति सतिपतुषु बुढन सुभुष (४) एत थानं च यहुविधं प्रमापरणं विदेतं (१) विदेशित च वो वेयनंभियस मियद्रशित रामो प्रमापरणं द्रम (६) पुत्र भि च कं नतरो च प्रनिवेक च देवनंभियस मियद्रशित रामो प्रमापदणं द्रम कंवका प्रमा शिले च तिरिवित प्रमा चार्वपरांति यो प्रमापदणं द्रमं चावका प्रमा शिले च तिरिवित प्रमा चार्वपरांति (७) एत हि लोठे क्षम यं धमापुराशां (न) प्रमापरणं थि च न मोवि चारिकास (६) सो इमिस व्याप्त पढि खादिन च सापु (१०) एतचे चार्वपरां दिम च करा पढि पुत्र हिन च म लोपेषु (११) चद्यवयवितितेन देवनियिने विद्यविता राम कार्य हिन च म लोपेषु (११) चद्यवयवितितेन देवनियिने विद्यविता राम कार्य हिन च म लोपेषु (११) चद्यवयवितितेन देवनियिने

#### प्रज्ञापन ५

(१) देवनिषयो प्रियद्वशि रथ एवं इहित (१) फलएं हुफरं (३) यो खदिकरी फलएस सो दुकरं करोति (४) सो मय बहु , फलं किट्टूं (४) सं मझ पुत्रं च नतरो च वरं च सेन ये में अपच

. ब्रचित अवकरं तथ वे अनुवादिशंति ते सुकिटं कर्पति (६) घो चु अतौ कं पि हपेशदि से। दुकटं कपति (७) पर्य हि सुकरं (८) स अतिकतं अतर नो सुतप्रव अममहमत्र नम (६) सो तोदशवपि-सितेन मय अममहमत्र किट (१०) वे सावप्रविदेषु वपट अंमधियनये प अमबदिव दिस्मुखवे प अमनुतस योनकंशोवपंतरनं रिक्टनं पितिनिक्तं ये व पि अपरत (११) अटमयेषु अमिरिमेसु अनसेषु बुदेषु हितसुखये अंमगुतस अपितामेष वपट वे (१२) वयनवस्स

ष महत्तके ष वियपट ते (१३) इच यहिरेपु च तर्गरेपु संवेपु श्रोरोधनेषु श्रतुन च में स्पसन च ये व पि श्रंचें श्रतिक सबज वियपुट (१४) ये ऋय ध्रमनिशिते ति व ध्रमधियने ति व दनसयुते, ति व सवत विजिते मद्य धमगुतसि वियपट ते धममहमन (१४) एतये चडये चाय धमदिपि निपिस्त चिर्यथितिक मौतु तथ च में प्रज अनुवतसु।

प्रज्ञापन ६ (१) देवनंप्रिया प्रियदृशि स्य एव अहति २) अतिकर श्रतर न भुतमुष सब कल घटनम व पटिवेदन व ्रे) स मय एव किट (४) सम फल जरामनस से जोरोधनरिप प्रभगरिप मचरिप विनिनस्पि उयमस्पि सवत्र पटिवेदक श्रठ जनस पटिवेदेतु मे (४) सदत्र च जनस धाठू करोमि (६) य पि च किचि मुखतो आग्राप-यमि बह दपक य शवक व वे व पन महमनन बच्चिक बरोपितं भोति तथे अठये यिवदे निमाति व सर्तं परिपये अनतिरियंग प्रटिवेदेतवो मे (४) सवत्र च श्रठ जनस करोमि श्रहं (६) य च किचि मुखतो अरणपेमि चाह दपक व अवकृ व ये व पन महमत्रन अचियकं श्ररोपित मोति तये अठये विवदे सत निजति व परिपये व्यनतरियेन पटिवेदेतवो में सवज सव कल (७) एव श्राग्पित मय (=) निस्त हि में कोपो उठनिस अठसविर्णये च (६) कटवमत हि में सबलोकहित (१०) तस च मुख एत्र उथन श्रठसतिरण च

किति मुतनं श्वनिष्य प्रवेगं इश्व च प सुरायमि परत्र च सम धररेतु (१३) एतये श्वठये श्विय धम निपिस्त विरियतिक मोतु तय च मे पुत्र वतरो परममंतु सक्लोकहितये (१४) दुकर तु सो इमं श्वना धो परकमेन।

# मजापन ७ ें

, (१) देवनप्रियो प्रियशि रण सबज इझित सद्यमपढ बसेयु (२) सबे हि ते सयमे अवशुपि च इसित (३) जना चु उनयुनस्रहो ७ उनयुन्यरगो (४) ते सम्रं व एकवेश व पि कचित (४) विपुले पि चु देने यस नित्त सयम अवशुपि किंद्रसव दिवसतित निचे पर्छ।

#### प्रशापन ८

(१) व्यतिकत व्यतरे देवनप्रिय विहरपान सम निकामिषु
(२) व्यत्र मुग कम्निन च एदिशानि व्यतिरामिन व्यनुवसु (३) देव देवनप्रियो नियन्निग रव्य दशक्यभिस्तिनी सल निकामि सम्बोधि
(४) तेनद धंमस्यत्र (१) व्यत्र इय होति असस्यमस्यान इराने दन युवनं दशन हिरनाम्हिनियो च जनपदस जनस्य इशन धंमसुत्रास्ति मनपरिमुख च तत्रोपय (६) एये युवे रति सोवि देवनप्रियस प्रिय-इरिस रचने मनो व्यति ।

# प्रज्ञापन ६

(१) देवनंत्रियो प्रियद्रशि स्य एवं श्रहति (२) जना उचतुर्च संगलं करोति श्रवधे श्रवहे विवहे पतुपद्ने प्रवसे श्रवये श्रवये च परिशिये जेना व मंगलं करोति (३) श्रव तु श्रियक यह च बहुवियं च पुतिक च निरिध्यं च मंगलं करोति (४) सो कटवी च व स्त्रो मंगल (४) व्यपफल तुं स्त्रो एत (६) इमं तु स्त्रो महफल वे ममगल (७) अन्न इम इसमटकस सपटिपति गहन अपिवित

प्रयानं संयमो रामण्डमखन दन एतं असं घ धममंगलं नम (c) सो बतवो पितुन पि पुत्रेन पि भ्रतन पि स्पर्मिकेन पि मित्रसंस्तुतेन श्चव प्रतिवेशियेन इमं सधु इमं कटवो मंगलं यव तस घटूस निवुटिय निवुटरिए व पुन इस कपं (६) ये हि एतके मगले सरायिके तं (१०) सिय यो तं काठं निवटेयित सिय पुन ना (११)

इत्रलोक चयो तं(१२) इद्युन ध्रमसगलं व्यक्तिकं (१३) यदि पुन सं चढं न निवटे इच च्या परत्र चनंतं पुनं प्रसवित (१४) हंचे पुन तं ठं निवटेवि ववे। उभयेस लघं भोति इस च सो अठी परत्र च खनंतं पुनं असवित तेन धनंगलेन ।

:प्रज्ञांपन १० (१) देवनप्रिये प्रियद्रशि स्य यशो व किट्रिय नी

। महठवह मजति अजत्र ये। पि यशो किट्रि व इछति तदस्वये श्चयतिय च जने धमसुश्रप सुश्रुपतु में ति धमदुतं च षानुविधियतु एतकये देवनप्रिये प्रियद्रशि रय यशो किद्रि व इद्घति (२) यं तु ( १३१ ) किनि परक्रमति देवनंत्रिया प्रियद्रशिः स्वयं सर्धः परितक्ये य किति सक्ते अपरिक्रवे सियति (४) एपे तु परिक्रवे यं च्युक्तं (४) दुकरे तु रो एपे खुदकेन वर्षेन उसटेन य च्यन्त्र अमेन

परम्मेन सर्व पारतिजित (६) अन च उसटे

# . प्रज्ञापन ११

एदिरा इनं यदिशं ध्रमद् ध्रमस्तवेष ध्रमसंविमगो ध्रमसंवंष (३) तत्र एतं व्रसम्दक्षतं सम्मपटिषति स्विषुषु द्वानुष मित्रसंसुतः स्विष्ठम् द्वानुष्ठः अप्रध्यमस्यम् द्वान् प्रस्ताः प्रमाणमस्यम् द्वान् प्रसाम अप्रधानमस्य द्वान् प्रसाम अप्रधान प्रसाम प्रमाणने प्रमाणने प्रमाणने प्रमाणने प्रसाम द्वान् प्रसाम प्रमाणने प्याने प्रमाणने प्र

(१) देवनंत्रियो प्रियद्रशि स्य एव हहति (२) नस्ति

# मज्ञापन १२

महमनि च पुजेति दनेन विविषये च पुजये (२०) घो घु तथ दन ष पुज य देवनंत्रियो मनावि यय किंवि सखबदि सिय सम्पर्यटनं (२) सखबदि हु बहुविष (४) तस हु दयो गुळ यं बच्छाते

(१) देवनंत्रियो प्रियद्रशि एक सम्प्रपडिन प्रवंजितनि

(३), सत्तवि हु बहुविघ (४) तस तु इयो पूर्व यं बचाुति किति अत्रप्रपञ्ज व पर्पपत्तरत् व नी सिय अपकर्एएसि सहुक व सिय ग्रसि विस्त प्रकर्छ (४) पुजेवविय व चु परप्रपंड वेत तेत रोति (७) तद् अवय करिमनो अतप्रपड चृत्यति परप्रपडस च धपकरोति (८) यो हि कचि अतप्रपडं पुजेति परप्रपडं गरहिति समे अतप्रपडभतिय च किति अतप्रपंडं दिपयिप्र ति सो च पुन तथ करंत सो च पुन तथ कर्ता बढतरं उपहुँति अतप्रपडं (६) सो सयमो वो सञ्च किति अक्षमचस ममो अुणेयु च सुभुपेयु च

ति (१०) एवं हि वेवनंत्रियस इक्ष किति सक्षत्रपंड यहुभूत च कसायगम च सिन्यु (११) ये च तज तज प्रसन तेप धतवो (१२) देवनंत्रियो न तय दर्भ व पुज व मन्यति यय किति सल-बिंद सिपित सक्षप्रधनं (१३) यहुक च एत्प घठ '''' वपट मममद्दमन इरिज्ञियचमहम्मज ज्ञच्युमिक क्ये च निक्ये (१४) इमं च एतिस फलं य क्षतप्रधवदि भीति ज्ञमस च विपन। प्रकृत्यायन १३ (१) क्षत्रयपद्ममिसितस वेवनमिक्षस मिक्पन्नरिस रमो फलिग बिजित (२) विश्वदबने प्रथातसहस्त्रे ये ततो कपनुदे रातसहस्त्रमने त्रव हत्वे बहतवतके च मुटे (३) ततो पच क्रमुन

रूपेपु कलिगेपु तिले धमरिशल धमकमत धमतुरास्ति च देवनियस (४) सौ चासिः चादुसोचन देवनियसः विकिनिते कलिग्नि (४) जाविजित हि विजिनमनो यो तत्र वध म मस्स् च जमक्ते च जनसः तं वर्षं बेदनियमत गुरुमतं च देवनियसः (६) इर्दे पि पुत्तो गुरुमत्वतर देवनियसः (७) वे तत्र बस्ति ममस्य व श्रमण च श्रंके च प्रपंड प्रहम व येसु विहित एव च्यम"''''' मतपितुषु सुभूप गुरुन सुभूष मित्रसंस्तुतसहयनतिकेषु दसभटकनं सम्माप्रतिपति दिदश्वित तेप तत्र भोति अपप्रधी व वधी व अभि-रसन व निक्रमणं (६) येप व पि सुविहितनं सिही अविप्रहिनी ए तेप मिष्रसंस्तुतसङ्ग्यनिक वसन प्रपुखि वन्न तं पि तेप घो अपन्नथी भोति ( ६ ) प्रतिभगं च एतं सनमनुरानं गुरुमतं च देवनं-प्रियस (१०) नस्ति च एकतरे पि प्रपडस्पि न नम प्रसदो (११) सो यमत्रो जनां तद कलिये हतो च मुटो च अपबुद च ततो शब-भगे व सहस्रमणं व अज शुरुमतं वो देवनंत्रियस (१२) यो पि च च्यपकरेयति चमिर्तावयमते व देवनंप्रियस यं शके। जमनये (१३) य पि च छाटवि देवनंत्रियस विजिते भीति त पि धातुनेति अनुनिजपेति (१४) अनुतपे पि च प्रभवे देवनंत्रियस वुचि तेप किति प्रवत्रपेयु न च हंचेयसु (१५) हल्रति हि देवनंप्रिया सत्र-भुतन श्रम्नति संबमं समयरियं रशसिये ( १६ ) श्रवि च मुखमुत विजये देवनंत्रियस वो अमविजया (१७) सा च पुन तथो देवनं-प्रियस इह च सबेपु च खंतेपु ख पपु पि योजनशतेषु यत्र खंतिये।• की नम योनरज परं च तेन श्रतियोकेन चतुरे ४ रजनि तुरमये नम श्रीविकिनि नम मक नम श्रातिकसुद्रो नम निच चोडपंड अव तंत्रपंशिय (१८) एकमेव हिंद रजविष्वस्थि ये।नकंबोयेषु नमकन-भितिन भोजपितिनिकेषु ऋंप्रपलिदेषु सवत्र देवनिष्रियस धमनुशस्ति अनुबटंबि (१६) यत्र पि देवनंप्रियस दुव न वचंति ते पि शुतु देवनंभियस धम्बुटं विधनं धम्बुरास्ति व्रमं अनुविधियंति अनुविधिविशंति च (२०) वी स लघे एतकेन मोति सवव

निपिस्त किति प्रज पपोज से अस नव विजय म विजेतिनिअ मिश्र स्पकरिप ये। विजये चति च सहदंहत च रोचेतु त च यो विज मनत ये। ध्रमविजया (२४) सा हिच्सोकिको परलोकिको (२६) सवचित्रति भोत् य धमरित (२७) स हि हिद्लोकिक प्रक्लोकिक ।

धमविजयस्प (२२) लहक तु स्रो म प्रिति (२३) परित्रकमेव महफल मेनति देवनप्रियो (२४) एतये च ब्राठ्ये श्रायि ध्रमदिपि

## श्रज्ञापन १४

# (१) श्रवि अमदिपि देवनंत्रियेन त्रिशिन रव्य निपेसपित

श्रस्ति वो संचितेन श्रस्ति या बिरिप्रदेन (२) न हि सबन्न सस्ब्रे गढिते (३) महलके हि बिजिते बहु च लिखिते लिखपेशमि चेय (४) श्रस्ति चु श्राज पुन लिपत तस तस श्राठस मधुरियये येन जन तथ पटिपजेयति (४) सो सिव व अत्र किचे असमत लिखित देश

व सराय करण व श्रातीचेति दिपिकरम व श्रापरधेन।

#### मनसेरा

# प्रज्ञापन १

(१) व्यपि ध्रमदिषि देवनंत्रियेन प्रियद्रशिल रिजन तिखपित (२) दिद नो किछि जिये व्यरभित्त प्रजीतित्विये (३) ने। पि च समजे कटविये (४) यहुक हि दोण समजक देवनंत्रिये नियद्रशि रज व्यति (४) व्यक्ति पि चु एकतिय समज ससुमत देवनंत्रियस प्रियद्रशिस रिजने (६) पुर गहनसित देवनंत्रियस प्रियद्रशिस रिजने व्यद्विक यहुनि प्रयश्ततिव्यक्ति व्यरमिस सुप्रयूपे (७) से स्मान्य क्षापि प्रमादिषि विश्वत सद्द तिनि येव प्रयानि करमियंति दुवे ने कहुर एके जिये से पि चु जिये सो धूर्वं (०) प्रतिनि पि चु तिने प्रयानि प्रच जियो से पि चु जिये सो धूर्वं (०)

#### प्रजापन २

(३) एवमेव मुलनि घ फखनि च ऋज ऋज नस्ति सबन हरपित च रोपित च (४) मगेषु रुख्नि रोपितनि पितनि पटिभोगये पशुमुनिशन । प्रज्ञापन ३ (१) देवनप्रिये प्रियद्रशि रज एव अह (२) दुषडरावपभि सेतेन मे इय श्राण्यविते (३) सब्बाय विजितसि प्रदेशिक पचपु पचपु ४ वपेषु अनुसयन निक्रमतः एतये व स्रथ्ये

इमये भ्रमनुशस्तिये बय ध्यवये पि कमसे (४) सधु मतपितुप् सुभूप मित्रसस्तुवनसिकन च त्रमणत्रमणन सधु दुने प्रसान चनरभे सधु अपवयत अपमहत सधु (४) परिप पि च यतनि

गणनसि अरापयिशति हेतते च वियजनते च ।

# मज्ञापन ४

(१) श्रविज्ञत श्रवर बहनि वपशवनि वधिते वो प्रस्तुरमे विदिस च मुतन व्यतिन असपटिएति अमग्रवम्यान असपटिपवि

(२) से श्रज देवनप्रियस प्रियद्रशिने रिनने ध्रमचरणेन भेरिधोपे ष्ट्री घमधोपे विमनद्रशन अस्तिने श्रागक्यिन अञ्चनि च दिवनि रपनि द्रशेति जनस (३) खदिशे बहुहि बपशतेहि म हुतपुने वरिशे चन यदिते देवनिषयस प्रियद्रशिने रजिने भ्रमनुशस्तिय भनरमे ग्रतिष्वुपु सुभू प कुमन सुभु प (४) एपे काने च बहुविये प्रमान्यरऐ विभिन्ने (४) प्रभाविशति वेव देवनिभिन्ने प्रिवद्रिश रज धमनरण इमं (६) पुत्र पि च क नतरे च पण्तिक देवनिभन्स भिवद्रिशने रिजने पवद्यिशांति पे। भ्रमपरण इमं अवक्षं भ्रमे शिले च चिठितु भ्रमं अनुशरिशांति (७) पपे हि सेठे कां भ्रमतुशरान (=) भ्रमनररे पि च न होति क्रशिक्षत (६) से इनस अप्नुस विभ्र आहिनि च सपु (१०) पनये अपूर्व इर्थ क्रिसिते एक्स अप्नुस विभ्र सुर्जेतु दिनि च म क्रतोचरिस्स (११) सुबदशवपभिमितेन देवनिभिन्नेन भिवद्रिशन

#### प्रज्ञापन ५

रजिन इयं जिस्मिति ।

(१) देवनंत्रियेन प्रियद्रश्चि रज एवं बाह (२) कलाएं हुकरें (३) ये ब्हादिकरें कमणल से हुकरें करोति (४) वं सय यह कपणे कटें (४) में मध्य पुत्र च तहरें च पर च तेन ये अपलिये में ब्हादकर तथ ब्हानुबरिशति से मुक्क प्रति (६) ये बु ब्हात्र देश पि हरेगति से दुक्ट कपलि (७) ये हि बम मुपरस्थे (०) से व्यक्तिक वंदर्ग मुख्यम इसमहस्य नम (६) से मेंद्रशावपी-

सितेन सब ध्रममहस्मत्र कट (१०) सम्पप्पेष्ट बयुट ध्रमिप्पनिये च ध्रमविधिय हिदसुस्त्रये च प्रमयुत्तस योनक्तंनेतनधरन रहिकपि-तिनिकन ये व पि खने खपरत (११) भटमयेषु ममिणुम्येषु ध्रमयेषु कुमेषु हिदसुस्त्रये भ्रमयुत्तवपदिनोषये विचयुट ते (१०) तिष कट्रभिकर ति व महलके ति व वियपट ते (१३) हिंद घहिरेषु च नगरेषु सबेषु श्रोरोधनेषु भतन च स्पसुन च ये व पि श्चमे चतिके समत्र वियपट (१४) ए इयं प्रमतिशितो ते। व प्रमधियने ति व दनसंयुते ति व समत्र विजितसि मन्न धमयुतसि बपुट ते अममहमत्र (१४) एतये अयुवे अवि अमदिपि लिटित चिरिठितिक होतु तथ च मे प्रज अनुपटतु ।

# प्रज्ञापन है

(१) देवनमिये प्रियद्रशि रज एवं खख (२) अतिकर्त खतरंन हुतमुत्रे सब कल अथुक्रम व पटियेदन व (३) त **सय** एव किटं (४ सब कलं अशतस ने श्रीरोधने प्रमारसि वयस्पि विनितस्य खयनस्य सद्यत्र पटियेदक बाध् जनस पटियेदेतु से (४)

सम्राच जनस चथ्रकरोमि आर्ड (६)य पिच किछि मुखता ष्प्रसमि अहं दपकं व शवकं व ये व युन सहमत्रेहि ष्टाचिके अरोपिते होति तये ऋथ्ये विवदे निजति व सत परिपये धनत-लियेन पटिवेरेतविये में सबत्र सम कल (७) एवं श्ररण्पिय मय (=) निस्त हि में तेापे उठनिस अधसतिरण्ये च ६) कटवियमते हि में सबलोकहिते (१०) वस चु पुन एपे मुले उठने श्रथूसतिरण

च (११) नस्ति हि ममतर समलोकिहितेन (१२) यंच किछि परक्रमिन ध्यत्रं किति मुतनं अस्तिस्य येहं इत्र च पे सुरायमि परत्र च रपम्र आरधेतु ति (१३) से एतये आयूपे इय धमदिपि लिखित चिरिटितिक होतु तथ च में पुत्र नतरे परक्रमते संब-लोकहितये (१४) दुकरे च खो खनत्र ध्वमेन परक्रमेन ।

#### দল্লাঘন ৩

(१) देवनप्रियो प्रियद्वारा रज समन इद्धाव समपण्ड वसेपु (२) सम्रे हि ते सबम अवद्याधि च इद्धावि (३) जने खु च्यद्यच्यद्वे उचद्युवर्रो (४) ते सम्रे पक्रदेशं च पि कपति (४) विपुत्ते पि खु वृने बस्त नरित सम्बेगे अवद्याति किटनव द्विवमतित च निषे बढं।

#### प्रजापन ८

(१) श्राविकतं श्रावरं देवनप्रिय विदरपत्र नम निक्रमिषु
(२) इश्र त्रिगाविय श्रावनि च एदिशानि व्यक्तिरसनि हुसु (३) घे देवनप्रिये प्रियद्गित एक दशक्यपिरिसिते संतं निकासि सचौधि (४) तेनद भ्रमयद् (४) श्राव इय होति श्रमण्यमयस्य त्रश्ते हेने च युभन द्रशते च हिन्यपितिथेचे च कानपद्स जनस्र द्रशते भ्रमनुशासि च भ्रमपरिश्च च सतीपय (६) एये सुवे रित होति देवनप्रियस प्रियदिशास प्रतिते सम्म क्रमां।

#### प्रज्ञापन ६

(१) देवनप्रिये प्रियद्रशि रज एवं खह् (२) जने उचयुर्ध

मगलं फरोति श्रवधसि श्रवहसि विवहसि प्रजोपदये प्रवसिप एतये अनये च पदिशये जने वह संगलं करोति (३) धात्र 🖪 श्रवकजनिक बहु च बहुविध च गुद्द च निर्राधृय च मगलं करोति (४) से कटविये चिव स्त्रो सगले (४) श्रयफले चु स्त्रो एपे (६) इर्य पु यो महफले ये प्रममगले (७) अब इयं इसभटकसि सम्यपटि-पति गुरुन अपचिति प्रकान सयमे अमस्त्रमस्यन दने एपे असे च एदिशे भ्रममगले नम (८) से बतविये पितुन पि पुरोन पि श्रतुन पि स्पमिकेन पि मित्रसंस्तुतेन चाव पटिवेशियेन पि इयं सद्य इयं फटबिये मगले चब इस चायुस निवुटिय निवुटिस व पुन इम कपमि ति (६) ए हि इतरे मगले शरायिके से ( १० ) सिय व र्ष श्रभू निषटेय सिय पन नो (११) हिदलोक्षिके चेव से ( १२ ) इर्य पुन धममगते अकलिये (१२) हचे पि सं अथं नो नियटेति हिर श्रथ परत्र श्रमत पुरा प्रसयति (१४) ह्वे पुन तं श्रथ् निवटेति हिद तता उभयेसं चारधे होति हिद च से चयु परन च धनत

पुर्ण प्रसवति तेन अमगगते न ।

### प्रज्ञापन १० (१) देवनप्रिये प्रियद्वरि। रख यशो व किटि व भी महसूबई

मनाति अराग्य यं पि धशो व किटि व इछित तदत्वये अयतिय च जने धमधुभुप सशुगतु में वि धमतुर्त च श्वनुविधियतु ति (२) एतक्ये देवनप्रिये प्रियद्रश्ति रज्ञ यशो व किटि व इछित (३)... -फिक्षि परक्रमति देवनप्रिये त्रियद्रशि रज्ञ वं सर्व परिन्तये व (४) दुकर चु स्त्रा एप सुद्दक्न व बमन उसटन व अनत्र अमन परक्रमेन सब्दं परितिजितु (६) श्रत्र तु स्त्रो उसटेनेव दुकरे ।

# प्रज्ञापन ११ (१) देवनप्रिये प्रियद्वरिर रज एवं ऋह (२) निस्त एदिरो

दने खिदरी अमदने प्रमसंयचे अमसंविभग अमसंवंधे (३) तत्र एरे इस्तरकासि सम्बपटिपति मविष्तुपु सुभुप नित्रसंस्तुतमतिकन अमस्यत्रमाणन दने प्रसन्त खनरभे (४) एरे वतिषये पितुन पि पुत्रेन पि अनुन पि स्पनिकेन पि मित्रसंस्तुतेन ज्ञव पटिवेशियेन इयं साधु इयं कटिषये (४) से तय करते हिद्दानेके च कं खरधे द्वेति परत्र च करते पुत्रे प्रस्ता है स्वानेके च कं खरधे द्वेति परत्र च करते पुत्रे प्रस्ता है स्वानेक ।

# प्रज्ञापन १२ (१) देवनशियं श्रियद्रशि रत सम्प्रपडनि प्रवजितनि

(१) व्यनाभय भयत्राया रत समयपदान भवातवान गृह्यान च पुजां दे दनेन विविषये च पुजयं (२) नो चु तय ६न च पुज व देवनंप्रिये मञित ज्या किंदि सलवाढ सिस सदायपटन ति (३) सलानु दि तु बहुविष (४) तस चु इयं मुलं चं वयनुद्धि किंदि कत्रमपटपुत व पराचवजारह च नो सिस ज्यक्तराह्यां सहुक च सिस वसि वसि पक्ररणांस (४) पुजेवविय च चु परमयं द तेन तेन

खकरेन (६) एवं करतं अत्वपपड वढं ·वढयति परपपडस पि च

उपकरोति (७) तद्दं क्य करतं अतपपढ च छर्णति परापडल पि च अपकरोति (न) वे ि केडिंड अल्वपपढ पुजेति परापड व गरहित सक्र अल्वपपढमतिय च किति अल्वपपढ दिगयम ति पुन स्य करतं चटतरं उपहिति अल्वपपढ (६) से समयवे सो सपु फिति अर्थामण्यस धमं अ्थेषु च छुर्थेग्यु च ति (१०) एयं हि देवमप्रियस इह चिति सम्पपढ बहुत्तु च क्यपपम च हुवेषु ति (११) ए च ता तत्र मस्तन तेहि यत्तियो (१२) हेवनिप्रेने नो स्य दनं व पुजे व मण्णते अयं किति स्लाविद्ये (१२) हेवनिप्रेने ने स्य दनं व पुजे व मण्णते अयं किति स्लाविद्ये सिप सम्पपढन (१३) बहुक च एत्तवे अयुवे चपुट अमसहम्य इरिज्ञचन्दन्त्र नयस्मित अयो च निकर्षे (१४) इसं च एतिस फले यं अल्वपपढन्दार्वित च स्रोति प्रस्तर च वितर के

# मज्ञापन १३

नुस्ति च से जनपदे यत्र नस्ति इमे निकय अञ्जत्र योनेपु व्रमणे च श्रमहो .....प जनपदसि यत्र....न नम प्रसदे ( ११ ) से यदतके जने तद कलिंगेपु हते च " अपवुढे च ततो शत-भगे व सहस्रभगे व श्रज गुरुमते व देवनिवयस (१२) ...... पकः ..... मितवि . ...ं (१३) पि च श्रद्धवि देवनप्रियस विजिन सिस होति त पि अञ्चनयति अञ्चनिकस्पयति (१४) अञ्चतमे पि च प्रभवे देवनिषयस युचित तेप कि .. ... (१४) .....छ यनप्रिय'''''(१६)'''''मुखमुते विजये देवनप्रियस ये ध्रमविजये (१७) से च पुत लघे देवनिमयस हिंद च सबेपु च धांतेपु ध पप पि योजनशतेषु ... तियोगे नम योनरज .... नम मक नम श्रालिकसुदरे नम निच चोडपंडिय श्र तंयपंशिय (१८) एयमेव हिद रजविषवसि योनकंबोजेपु नमकन-भपंतिपु भोजपितिनिकेषु अधप " " (१६) यत्र पि दत्त वेयनप्रियस न यंति ते पि अतु देवनप्रियस धमबुत विधनं धमनु-शस्ति भंगं अनुविधियंति अनुविधियशंति च (२०) ये से तधे एतफेन होति समग्र विजये ----- (२३) परंत्रिकमेव महफल मगाति देवनप्रिये ( २४ ) एतये च अध्ये इयं अमंदिपि लिसित फिति पुत्र प्रपोत्र में असु नर्ष वि ् 'तिवियं मणिपु सय …

# प्रज्ञापन १४

प्रज्ञापन र ४ (१) इयं धमदिपि देवनप्रियेन प्रिय " " " जिन लिसपित

(२४) ···हिदलीके परलोकिके (२६) नः ४ सव च क निरति होतु य वमरति ( २७ ) स हि दखलोकिक परलोकिक ।

( \$88 ) पुन लिपते सस नस अधूस मधुरियये येन जने नथ पटिपजेयति (४) से सिय ऋत्र किछि..........वि लिखित .......व संराय

घोली

प्रज्ञापन १

(१) .... 'सि ववतसि देवानंपिय ' ' नां लाजिना

लिखा '' '' 'वि पवसि ऋालभितु पजीह '' '' (३) मी पि

... ..... 1

ष समाजे''' "समाज "६' (४) 'पि चु''''

तिया समाजा साधुमता हेव 😁 🕆 पियद्सिने स्नाजिने (६)

······ मह ·····पिय · ··· नि पानसत ···ःश्रातिभियेसु

सूपठाये (७) से खज खदा इयं धंमलिपी लिवि वि..... ष्ट्रालभिय''''''तिनि पामानि पह्या नी व्यालंभियसंति ।

प्रजापन २

• (१) सवत विजित्तसि देवानंपियस पियदसिने ल • • • • • श्रया''' ''' तियोके नाम योनलाजा ए वा पि तस ऋंतियोकस

सामंता लाजाने सवत देवानंपियेन पियदसिना " सा च पसुचिकिसा च (२) = : धानि त्रानि मुनिसोपगानि पसुत्रोप-गानि च श्रतत नथि सवत हालांपिता च लोपापिता च (३) मूल ''

यत हालापिता प लोपापिता प (४) सोगु उदुपानानि सानापितानि लुरानि प लोपापितानि पटिमोगाये\*\*\* नं ।

# मज्ञापन ३

• •••• नसि युतानि श्रानपयिसिव हेतुवे च वियंत्र•••

#### प्रज्ञापन ४

(१) श्रांतिकंत श्रंतलं बह्मि वसस्तानि विदेवे य पानालमे
विदिसा प भूतानं नातिसु असंपटिपति समन्तामनेतु असंपटिपति
 (२) से अन देवानंभियस पियरिम्ते साणिने पंगयतनेत

मेतिगोसं खहो धंम विमानदसर्व हथीनि श्विग्रेफपानि श्रंनानि च दिवियानि लुशनि दसपितु मुनिसानं (३) ध्वादिसे दहि व वससर्विह नो हुन्युद्धवे वादिसे श्वज वद्विवे देशानेपियस पियदसिने साचिने धंमानुसरिया श्वनासमे पानानं श्वविद्धसा भूतानं नातिस

संपटिपति समननामनेसु संपटिपवि माविषितुसुसूसा युदसससा

रेवानंपिये पियदमी खाजा धंमचलनं इमं (६) पुता पि धु नित पतिः च देवानंपियस पियदसिनं साजिनं पयदियमंति येव धंमचलनं इमं श्वाकपं धमसि सीलसि च विदितु धंमं श्रानुसासिन् सित (७) एस हि सेठे कंमे या धंमानुसासना (=) धंमचलने पि चु नो होति श्रासीलस (६) से इमस श्राठस बढी आहोनि च साष्ट्र (१०) एताये श्राटाये इष्ट्रं लिदितते इमस श्राठस वढी युर्जेत् हीनि च मा श्रातोचित्र (११) युचाइस यसानि श्राभिसितस वैयानंपियस पियदसिने लाजिने य इश्र लिदितते।

# प्रज्ञापन ५

हुकले (३) · · · क्यानस से दुकलं कलेति (४) से मे जहुके कयाने कटे (४) तं ये मे पुता व नती व · · · · व तेन ये अपिर्धये मे आवकपं तथा अनुवितस्ति से सुकटं कहाति (६) ए हेत् देस पि हापियति से दुकटं कहाति (०) पापे हि नाम सुपदालयं (न)

(१) देवानिपये पियदसी लाजा हेवं आहा (२) कयाने

से श्रतिकंत श्रंतल नो ह्तपुलुचा धंममहामावा नाम (६) से तेदसवसामिसितेन मे धममहामावा नाम कटा (१०) वे सवपासंडेष्ठ विचापटा धंमाधियानाचे धंमवढिये हितसुसामे च धंमसुतस योनकंत्रीयगंधालेसु लिठकपितेनिकेसु ए वा वि श्रते श्रापलता (११) मटिमयेसु सामनिभियेसु बनायेसु महालकेसु च हितसुखाये धंमसुताये

श्चपत्तियोधाये वियापटा से(१२) बंधनवधस पटिविधानाये श्वपत्तियो-

पाये मोरवाये च इयं अनुसंघ पञ्च ति व कटामीकाले ति व महालके ति व विवापटा से (१३) हिंद च वाहिलेंसु च नगलेंसु संघेसु सबेसु आलोपनेसु में ए वा वि आवीनं में अगिनीनं व अनेसु या नाविसु सवत विचापटा (१४) ए इवं धंमनिसिते ति व धंमाधिमाने ति व दानसपुते व सवयुठवियं धंमसुतिस विचापटा में धंममहामाता (१४) ए इवं धंमलिपी लिस्तिना चिलठितीका होतु तथा प्र में पना अनवत् ।

### प्रज्ञापन ६

(१) देवानंपिये पियदसी लाजा हेथं आहा (२) अविकंतं संवर्त मो हुजुजुबे सर्व फालं आठकंमे व पटिवेदना व (३) से समया गरे (४) सर्व फालं आठकंमे व पटिवेदना व (३) से समया गरे (४) सर्व फालं आठकंमे व अव अव पटिवेदका तमस आठ पटिवेदगंतु में वि (४) सपत च जनस आठ फलामि हुई (६) आं चि च किंति सुरतो आत्मपामि यापकं चा सावकं चा ए या महामातेहि अविवायिके आलोपिते हेरित तसि आठिस विवादे व निफतो वा संसं पलिसाया आनंतिवर्ध पटिवेदंतियं में ति सवत सर्व कालं (७) हुई मे आनुसर्य (८) मिथि हि में तोसे उठानिस अठसंवीलनाच च (६) कटवियमते दि में सवलोकहिते (१०) तस च पन हुई मूले उठाने च अठसंतीलना च (११) निय हि फंगत "सवलोकहितेन (१२) अंच किंति प्रकारमामि हुई किंति मुनारं आननियं येह ति विद च कानि सववासि पत्त च स्वमं चालापयंत् ति (१३) एतावे जठाये इयं घंमलिपी लितिता चिलठितीका होतु तथा च पुता पपोता मे पलकमंत् सवलोकहिताये (१४) दुकले चु इयं ज्यंत्रत ज्योन पलकमंत ।

#### प्रजापन ७

(१) देवानंपिये पियदसी साजा सबत इल्लित सयगासडा बसेवू ति (२) सबे हि ते सबम माबद्धिय च इल्लित (२) मुनिसा च डचायुच्छंदा च्यालुचलागा (४ वे सब था एकदेर्स व कल्लित (४) बिपुले पि चा दोने ब्रस्त मधि सबसे भावसुथी च नीचे बादं।

# मज्ञापन =

(१) श्रित्रकंत श्रांतकं लाजाने विद्यालयातं नाम निक्सिसु
(२) त मिगविया श्रांनानि श्रं एविसानि श्रासिलामानि हुषति

तं (३) ते देवानंपिये वियद्धी लाजा दसत्तसाभितिते निष्धिम

संयोपि (४) तेनता शंमयाता (४) तत्तेस होति समनवामनानं दसने

च ताने च युदानं दसने च हिलंगदियाने च जानपदम जनस

दसने च ममानुक्षयी च....... पुद्धा च तत्तीच्या (६) एसा भुये

श्रमिलामे होति देवानंपियस पियदसिने लाजिने मागे श्रने।

#### प्रज्ञापन ९

(१) देवानंपिये पियदसी लाजा हेवं श्राहा (२) श्राध जने उचायुचं मगलं फलेति व्यामाधः वीवाहः जुपदाये पवासिस एताये धांनाये च हेदिसाये जने बहुकं संगर्श कः (३)……...चु इथी बहुकं च बहुबिच च खुदं च निलठियं च मंगलं कलेति (४) से कटविये चेत्र खो मंगले (४) अपकले चु स्रो एस हेदिसे मंग "(६)""यं जु खो महाफले ए धंममंगले (७) ततेस दासभटकसि संस्थापटिपति गुल्लं अप " में समनग्रभनानं दाने एस खंने च · · · · धंममंगले नाम (=) सं वतविये पितिना पि प्रतेन पि भातिना पि सुवामिकेन पि " " ले थाव तस श्रठस निफतिया (६) अधि च हेवं बुते दाने साधू ति (१०) से निय ..... अनुगहे वा आदिसे धंमदाने धंमानुगहे '(११)..... मि" विदेन सहायेन पि वियोवदिव " विसि पकलनसि 

### प्रजापन १०

चालधी।

(१) देपानंपिये पियदसी खाजा, यसी वा किटी वा न .......ई मंनते........थिसो वा किटी वा इहाति सदलाये था .......जमे......सूर्ध सुस्सतु मे धंम.......मे (२) एतकाये यसो वा किटी वा इ..... ियलकसीठ देवानंपिये पालतिकाये... किंति सकते खपपलिसवे डुवेया वि (४) पलिस......(१) दुकले ( 8x0 )

·····फला ·· · · वि ।

······त ध्रमेन·····म सर्व च पिततिजितु सुदकेन या उसटेन या (६) उसटेन 🖭 दकलतले ।

(१) इयं धंमलिपी देवानंपियेन पियदसिना लाजिना

..... युते वस .... ' थाये किंति च जने तथा पटिपजेया ति

#### प्रशापन १४

लिएता " "अथि मिक्रमेन " हि सबे सवत घटिते (३)

महंते हि विजये बहुके च लिसिते लिसियम " " (४) ध्ययि

(x) ए पि चु हेव श्रसमित लिथिते स ·····सं ·· लोचियाः

# घीली का प्रथक प्रज्ञापन १

(१) देवानंपियस वपनेन वोसंतियं महामात नगलिययोदालका वस्तिय (२) अं किहि दक्षानि हकं तं इहानि किंति
कंमन पटिपादयेतं दुषालतं च चालनेतं (३) एस च में मीक्यमत
हुवाल पतिक काठित कं तुलेता क्वतुस्तियं (४) दुष्पे हि पहुसु
पानतहसेतुं क्यायत पनयं गलेम सु सुनिसानं (४) समे सुनिसे
पत्ना ममा (६) कथा पनायं इहानि हक्षं किंति समेन हितसुद्धीन
हिद्दोणिकन-पालनोकिकेन यूजेषु ति तथा सुनिसेतु प इहानि
हुद्देशीकिन-पालनोकिकेन यूजेषु ति तथा सुनिसेतु प इहानि
हुद्देशीकिन-पालनोकिकेन यूजेषु ति तथा सुनिसेतु प इहानि
पत्नं (७) तो च पापुनाय क्यायानमुके इपं करें (१) देखत हि सुनि एवं
प्रतिसे " भाति एतं से पि देसं नो सर्थं (३) देखत हि सुनि एवं
स्रिविहिंसा पि (१०) निरित्यं एकपुलिसे पे क्यियं ये पंपर्य स्र

हुकेहि किसि मर्भ पटिपादयेमा वि (१६) इमेहि चु जातेहि सौ संपटिपजति इसाय श्रासुलोपेन निर्द्धालेपेन त्लागय अनाय्तिय श्रालसियेन किलमयेन (१४) से इद्धिपयिये किति एते जाता नो हुनेचु ममा ति (१४) एतस च सवस मूले अनासुलोपे अत्लान च (१६) निविधं ए फिलंवे सिया न वे उग्रह्म संचलितविधे त

धटितविये एतविये वा (१७) हेथंमेव ए दखेय तुष्पक तेन वतविये

महाफले ए तस संपटिपाद महाश्रपाये श्रसंपटिपति (१६) विपटि-पादयमीने हि एवं निध स्वगस च्यालिय नी लाजालिय (२०) दुष्पाइले हि इमस कमस ने क़ते मनोष्पतिलेके (२१) संपटिपज-मीने घु ग्लं स्वगं आलाययिसय सम च आननियं यहच (२२) इयं च लिपि तिसनस्रतेन सोतविया (२३) श्रंवला पि च विसेन खनिस खनिस एकेन पि सोतिवय ( २४ ) हेर्य च कलंतं तुफे चयथ

संपटिपाद्यितवे (२४) एताये चळाये इयं लिपि लिखित हिद एन नगलावयोदालका सस्वतं समयं यूत्रेयू ति ' ' नस श्रवस्मा पितनोधे व ऋकस्मा पितिकेलेसे व नो सिया ति (२६) एठाये च अठाये हर्कं मते पंचसु पंचसु वसेसु निखामियसामि ए असस्वसे ष्यचंडे सिखनालमें होसति एवं षठं जानित " तथा फलवि थय नम खनुसथी वि (२७) उज्जेनिवे पि चु कुमाले एवाये ब

अठाये निरामियस ° हेदिसमेव वग नो च अविकामियसवि तिंनि वसानि (२८) हेमेव तदासिलाते पि (२६) ध्रदा श्र ते महामावा निखमिसवि चानुसवान तदा चहापयितु चवने कंमं एतं पि जानिसंदि तं पि तया कलित अय लाजिने अनुसधी दि ।

# घीली का प्रथक प्रज्ञापन २

(१) देवानंपियस वचनेन वोसतियं कुमाले महामावा च यतिययं (२) व्हं किछि दखामि हकं तं हुः " " दुवालते च श्रालमेहं (३) एस च में मोल्यमत दुवाला एसिम शर्ठिस व्हं पुकेसु " " "सम (४) श्रय पताये इलामि हकं किंति सवेन हित्तसुखेन हित्लोकिकपाललोकिकाये युजेबू वि हेवं " (६) सिया ब्हंतानं श्रविजितानं किछंदे सु लाज ध्यकेसु "(७)"

मच 🛤 मम क्रतिष्ठ · · · िपापुनवु ते इति वेबानीपेय · · · च्युवितित ममाये हुबेयू ति कास्ततेबु च सुखंमेव कारेबु ममते नी हुसं हें · -ुनेयू इति धामसति ने देवानपिये व्यक्ताका ति ए चिक्रये कांमतरे मम निर्मितं व च चंग्रं चलेयू हिद्खोक पतालोक्ष

चांकव खानतव मम निमित व च घम चलचू हिर्ह्हाक पत्रजारों च आलापवेयू (०) ध्वति अठित हक्षं अनुसामामि तुफे अनते एतकेन हक्षं अनुसामितु अंद च वेदितु आ हि थिति पर्टिया च ममा अजला (६) से हेवं केंद्र कमें चलितविये अभ्यास िय

तानि एन पापुनेयू इति षाध पिता तथ देवानंपिये षापाक षाधा च श्रतानं हेवं देवानंपिये श्रनुकंपति श्राप्ते श्रया च पता हेवं मये देवानंपियस (१०) से हकं श्रमुसासितु खंदं च बेदितु तुप्ताक देसानुतिके होसामि एताये श्राप्ताये (११) पटिचला हि तुप्ते श्रास्ता-सनाये हितसुलाये च तेस हिदलोफिकपाललोकिकाये (१२) हेवं च ( १५४ ) कलंते तुफे स्वर्ग व्यालाघिसय सम च व्यानतियं एह्य (१३)

सम युजिसंति व्यस्वासमाये धंमचलनाये च तेस व्यंतानं (१४) इयं च लिपि व्यनुचातृंमासं तिसेन नरातेन सोतविया (१४) वामं यु रराणिस रानिस व्यंतला पि तिसेन एकेन पि सोतविय (१६) हेथं क्लांतं सुक्ते व्यय संपटिवादयिववे।

एताये प व्यठाये इयं लिपि लिखिना हिंदू एन महामाता स्वसतं

# जीगह

प्रज्ञापन १ (१) इयं धंमलिपी खेषिगलिस पवतिस देवानंपियेन

पद्या नो भालभिविसंति ।

देवानंपियेन पियदसिना लाजि

प्रज्ञापन २

822

समाजस द्रखति देवानंपिये पियदसी लाजा (४) षाधि पि धु एकविया समाजा साधुमता देवानंपियस पियद्रसिने लाजिने (६) पुलुबं महानससि देवनंपियस पियदसिने लान्तिने श्रनुदिवसं बहुनि पानसतमहसानि ज्यालभियिष्टु सूपठाये (७) से अज जवा इयं धंमलिपी लिखिता तिनि बेय पानानि आलंभियंति हुवे मजूला एके मिगे से पि चु मिगे नो धुषं (८) एतानि पि चु तिनि पानानि

(१) संवत विवित्तिस देवानंपियस पियद्सिने लाजिने प बा पि श्रंता श्रथा चीडा पंडिया सितयपूर्व .... "ी श्रंतियोके नाम योनजाजा ए वा पि वस श्रांवियोकस सामंता लाजाने सथत

चिकिसाः च पसुचिकिसा

पजाहितविये (३) ना पि च समाजे कटविये (४) बहकं हि दोसं

पियदसिना लाजिना लिखापिता (२) हिंद ने। किछि जीवं श्रालभितु

### मज्ञापन ३

(१) देवानंषिये पियइसी साजा देवं बाहा १२) हुयाइसर-सामिसितेन में इयं खा ..... च पारेमिके च पेपमु पंपमु यमेसु खनुमवानं निरमाम् धाषा धंनाये पि कंमने.....सा मितसंयुत्तेस ..... नातिमु च धंमनसमनेहि साधु दाने जीवेसु भागालंभे साधु ..... वि ..... हेतते च विधंजनते च ।

#### प्रजापन ४

(१) व्यतिकंतं व्यंतलं यहान वससवानि विदेवे व पाना लंभे ...... (२) से व्यज देवानंपियस पियतिमेने लाजिने वंभयवानेन भेल ...... दिविचानि व्यपति द्रस्यितु मुनिसानं

(३) श्रादित वहृदि वसस्ते ....... धंमानुसविधा प्रनालंभे पानानं श्राविद्दिता भूगानं नातिसु संप ..... (४) एस श्रांने च वहृतिभे फंमचलने विदेवे (४) बद्दाध ....... पिवदित्ते स्नातिने पबद्धिरांति येव धंमचल...... (=) धंमचलने पि चु मो होति ..... हीनि च मा श्रालोचिय ...।

### प्रज्ञापन ५

(१) देवानंतिये पियदः ''' 'नती व पर्ल च ते सुपदालये (८) से छ ' धंमानियाना ''' भनिभि ' मोस्राये ''' ए बा ।

### प्रज्ञापन ६

(१) नैपिये पियद्सि साजा हेव आहा (२) श्रतिकतं श्रंतलं नो हतपुलुचे सयं कालं घठकमे पटिवेदना व (३) से समया कटे (४) सब कार्ल "स मे अते जोलोधनसि गभागानसि बचसि विनीतसि ज्यानसि च सवत पटिवेदका जनस धाठ प्रदिवेद्यंतु में ति ( १ ) सवत च जनस "" र्थं ( ६ ) र्घा पिच किछि मुखते ज्ञानपवासि दापकं वा सायकं वा ए या महा-मातेडि व्यतियायिके भालोपिते होति तसि व्यटसि विवादे य जिसायं श्रानंतिकयं पटिवेदेतिविये मे ति सवत सर्वं फालं (७) हेवं मे अनुसथे ( ८ ) नथि हि मे तीसे उठानीस अठसंतीलनाय च 'मे सबलोकिटिते (१०) तस च पन इयं मुले उठाने च क्रठ-संसीलना च (११) निध हि कंमतला सवलोकहिवेन (१२) खं च किछि पलशमामि हक """ नियं येहं ति हिद च कानि सुखयामि पलत च स्वगं आलाधयतू ति (१३) एताये ऋठाये इयं धंमलिपी लिसिसा चिलठिसीका होत् ा ना में पलकमत सवलाकहिताये (१४) दुकले चु इयं श्रांनत खगेन पलकमेन ।

# मज्ञापन ७

(१)------द्सी लाजा सबत इछित सवपासंडा यसे''' ति (२) सवे हिते सवमं भावसुषो च इछिते (३) मुनिता च डवाबुचछेदा उचाबुचलागा (४)------संब कछिते (४) विपुले पि चा दाने'---------धी च जीचे वाढं।

प्रज्ञापन ८

# प्रजापन ६

 ( 8KE )

(११)से च सो मितेन " य साधू इमेन सकिये खगे आलाधयितवे (१८) किं हि इमेन कटवियतला " " ।

मज्ञापन १० (१) \*\*\*\* "यसे। वा किटी बा इछवि तदस्वाये घायविये

च जने धमसुसूस सुसूसतु में "ति देवानपिये पालतिकाये या किंति सकले अपपिलसबे हुवेया वि (४) विविजित ख़दकेन था इसरेन या (४) उसरेन चु दुक्ख़तले ।

मज्ञापन १४

(१) मिक्रमेन श्राय विथटेन (२) ने। हि सबे सबत पटिते (३) महते हि बिजये स माधुलियाये किंति च जने

तथा पटिपजेया ति (४) ए पि च हेत

# जीगटा का प्रथक प्रज्ञापन १ (१) देवानंपिये हेवं चाहा (२) समापायं महामाता नगल-

वियोदालक हेवं वतविया (३) द्यं किछि दन्त्रामि हर्फ तं इछामि किंति फं कमन पटिपातयेहं दुवालते च कालभेहं (४) एस च मे मोरितयमत दुवार्ल ऋं तुफेसु ऋनुसाँथ (१) फे हि बहुमु पानसहसेसु श्रायत पनयं गद्रेम सु मुनिसानं (६) सवमुना मे पजा (७) श्रय पनाये इद्यामि किंति में सरेन हितसुखेन यूजेयू ति हिरलोगिक-पाललोकिनेन हैमेव में इछ सम्मुनिमेसु (न) मी चु तुके एतं पापुनाथ ब्यावगमुके इयं श्रठे (६) केचा एकमुनिसे पापुनाति से पि देसं नो सवं (१०) इसाय हि तुफे पि सुविता पि (११) बहुक

श्रिठ ये एति एकमृतिसे वयनं पलिकिलेस पि पापुनावि (१२) सव है।ति श्रकस्मा ति तेन वधनंतिक श्रन्ये च बर्ग बहुके वेदयवि (१३) तत तुफेहि इक्षितये किंति सर्भ पटिपावयेस (१४) इमेहि जातेहि नो परिपजित इसाय चामलोपेन निरुतियेन तुलाय अना-षुतिय श्रालस्येन किलमयेन (१४) हेवं इद्धितविये किंति मे एतानि जातानि ने। ह्रेयू ति (१६) सवस चु इयं मूले श्रवासुलीपे श्रतुलना च (१७) नितियं एवं किलते सिय . ....संचलितु उचाया

संचलितव्ये त बटितविय पि एतविये पि नीतियं (१८) एवे दुरोया

आनंने शिमापैतविये हेवं हेवं च देवानंपियस अनुसिथ ति (१६)

एतं संपटिपातयंतं महाफले हाति श्रासंपटिपति महापाये होति (२०) विपटिपातयंतं नो स्थमञ्चालिध ना लाजाधि (२१) दुश्चाहले एतस कंमस स में अते मनोष्पतिलेके (२२) एवं संपटिपजमीने भम च ज्ञाननेयं एसय स्वर्गं च ज्ञालाचियसथा (२३) इयं चा लिपी द्यनुतिसं सोतविया (२४) घला पि खनेन सोतविया एककेन पि (२४) '''''मीने चषव'''''तवे (२६) एताये च घठाये इयं निधिता निपी एन महामात नगलक सस्वतं समयं एतं युजेय नि एन मुनिसानं भ्राराप्ता ने पत्तिकि राष्ट्र पे पंचमु पंचमु वसेस अनुसयानं निलामयिसामि महामातं अवंधं अफलुसं त ······पि कमाले वि 'तः'''ंग्गमियः' ''लाते ' ·

·······वचनिक अद अनुसयानं निखमिसंदि अतने कंमं··· ··

यित सं पि तथा कलंति खया------

# जीगह का प्रथक प्रज्ञापन २ (१) देवानंपिये हेवं चाह (२) समाधार्य महमवा सामयय-निक वदविया (३) व्हं किछि दलामि हकं सं इस्रामि हकं किंति

फं कमन परिपातयेहं दुवालते च छाखमेहं (४) एस च मे मोरितयमत दुयाल एतस व्ययस वां तुफेनु व्यनुसिय (४) सबमुनि सा में पजा (६) ऋथ पजाये इहामि किंति में संयेशा हितसुलेन युजेय श्रथ प्रजाये इलामि किंति में सबेन हितसुखेन युजेयू वि हिदलीगिकपाललोकिकेण हेबंमेव के इन्न सबमुनिसेसु (७) सिया श्रंतानं श्रविभिता नं किंछादि स साजा श्रफेस् वि (२) एताका वा में इस चौतेस पापनेय लाजा हेष इसति चतुविगिन ब्हेयू मियाये त्रस्वसेयु च मे सुखंमेव च लहेयू ममते नो स्र हेवं च पापुनेयु खिमसित ने लाजा ए सिकये श्रामिनवे ममं निमितं च धंमं चलेयू ति हिद्तोगं च पललोग व शालाध्येयू (६) पताये च खडाये हर्क तुफेनि अनुसासामि जनते एतकेन हकं तुफेनि अनुसासित घंदं प धेदित आ मम धिति पर्टिना च अचल (१०) स हेवं कटू कंमे चित्तितविये श्वस्वासिनया च ते एन ते पापुने यु श्रया पित हेवं ने साजा ति अय अतानं अनुकंपति हेवं अफेनि अनुकंपति अया पजा है में मये साजिने (११) तुफोन हक व्यनुसासित छांदं च बेदित ह्या मस धिति पर्दिना चा अचल सकल देसाभायुतिके

**अहोसामी एतसि धार्यास (१२) घलं हि तुफे धरवासनाये हितसुदाये** प तेसं हिद सोगिकपाललोकिकाये (१३) देखं च कलंतं स्वगं च ष्टालाधिवसथ सस च बाननेवं एसथ (१४) एतावे च अथावे इयं लिपा लिखिन हिंद एन महामाता सास्त्रतं समं युजेय ऋस्वा सनाये च धंमचलनाये च खंतानं (१४) इयं च लिपी श्रनुचातुंमासं सीतिषया तिसेन (१६) श्रंतला पि च सेतिविया (१७) दाने संतं

सोपारा

एफेन पि सातविया (१=) हेवं च कलंतं चपय संपदिपातियतये।

प्रज्ञापन म

····· ·· ·· निखमिठ स······(४)हेत इयं होति चंभ " बढानं दसने च हिर्दनपटिविधाने च ""धंमानुसयि धंस

ये रती होति दे ...... ने आगे हां ..... ।

# प्रधान स्तम्भ छेख देहली-तोपरा

### प्रज्ञापन १,

(१) सेवानंपिये पियवसि लाज हेर्य थाहा (२) सड्बी-सतियसन्त्रभितितंज में इय घमलिपि क्षिरतापिता (३) हिदतपालते दुसपिटेपावये अंनत अमाया धंमकामताया अगाय पलीजाया अगाय सुद्धाया अमेन अयेना अयेन उत्तहेना (४) एत यु सो-इ

मम अनुस्थिया धंमापेटा धंमकामता चा सुबे सुले विता त्वडी सतिचेषा ( ४ ) पुलिला वि च मे वक्सा चा गोवया चा मिक्सा चा अनुविधीयती संपटिपादवीत चा श्रक्त चपलं समावपीयतवे ( ६ ) हेमेवा श्रंतमहामाता पि ( ७ ) एस हि विथि पा इप धरोन पालना धगेन विधाने धंमेन सलियना धनेन मोती ति ।

# प्रज्ञापन २

85%

(१) देवानंपिये रियदिस लाज हेर्व खाहा (२) धंमे सायू किय खु धंमे ति (२) खपासिनके बहु कयाने दया दाने सर्चे साच्ये (४) चखुराने पि में बहुविचे दिने (४) दुयदबहुपदेछ घंनानि पि च से बहूनि कयानानि कटानि (७) एवाये से झठाये ह्यं धंसित्ति ि तितापिता हेर्नं "अञ्चयटिपजंतु पिलंपितिका च होत् सी ति (८) ये च हेर्य संपटिपजीसति से सुकटं कछवी ति ।

#### प्रजापन ३

पापे कटे ति इयं या श्वासिनये नामा ति (४) दुपटियेये चु ह्यो पता (४) हेवं नु ब्लो एस देखिये (६) इमानि श्वासिनयगामीनि नाम श्वय चंडिये निद्क्षिये कोचे माने इस्खा न्यानिन व इसं मा पत्तिभसियसे (७) एस बाढ देखिये (५) इयं में हिर्दातकाये इयंमन में पालतिकाये।

(१) देवानंपिये पियद्सि साज देवं च्यहा (२) कयानंमेव देयति इयं मे कथाने कटे ति (३) नो मिन पापं चेखति हयं मे

# मज्ञापन ४

(१) देवातंषिये वियदिस लाज हेर्य व्याहा (२) सञ्ज्वीस-तिवसम्प्रतिसिनेन में - हर्य धंमलिपि लिख्यापिता (३) लजूका से यहुत्त पानसतरातृसेसु जनतीर "चायमा (४) सेरा ये व्यक्तिहाले या रेव सापतितेये से कटे किंति लाजूना "अस्वय ज्यमीता - अंमानि पंचत्रपेयू जनस जानपदासा हित्सुखं जयबदेयू ब्यस्तारिनेनु - या (४) सुखीयनदुखीयमं ज्ञानिसिंत ' धंमशुदेन 'च विद्याबहिसति' - जने सुखीयनदुखीयमं ज्ञानिसिंत ' धंमशुदेन 'च विद्याबहिसति' - जने सर्पति पटिचलितवे मं (७) पुलिसानि पि मे छंदंनानि पटिचलि संति (८) से पि च कानि वियोवदिसंति येन मं लजुका चर्धार

ष्यालायितये (१) ष्या हि पज वियवाये धार्तिये निसिजितु अस्यये होति वियत धार्ति चपति से पजं सुद्धं चित्तदृद्धं देवं ममा लाजूका कटा जानपदस दिवसुत्याये (१०) येन एवं खमीता खल्य संतं अविमना कंमानि पवतयेयु ति एतेन मे लाजूकानं अभिहारे य देवे वा स्वतपित्ये कटे (११) इदितयिये हि एसा किंति वियेष्टालस्ता च सिय दंहसमवा चा (१०) खब इते पि य से माजुरि येपनयमानं मुनिसानं सीलितदंडार्वं एवचभानं दिनि दिवसानि मे येते दिने (१३) नाविका व कालि निक्मपिस्ति जीविवाये साल नासंत्रे या निक्सपित्या हानं दाहित पालावर्षं उपवास व कारिंप (१४) इहा हि मे हेवं निहापसि वि धक्तासि पालवं आलापयेस् वि

(१४) जनस च बढ़ित विविधे धंमचलने संबसे टानसविभागे ति।

### प्रज्ञापम ५

(१) देवानंपिये पियदिस लाज हेवं बाहा (२) सहवीरं-विवसम्पिसियेन में इमारी जातानि ज्वस्थियानि कटानि सेयगां सुके साविका अनुने बक्तवाके हुंसे नंतुमुखे गेलाटे जत्का अंवा-कपीलिका वही अन्नटिकमाखे वेददेवके गंगापुपुटन संकुनम्बे कपटसयके पंनससे सिमले संहके ओकपिये बलसने सेतकपीते गामकपीते सबे चवपने ये पृथियोगं नो एति न च त्यादियति (३)

······· िएडीका चा सुकली चा गभिनी व पायमीना ष अवधि-यपतके पि च कानि आसंमासिके (४) विधिकुकुटे नो कटबिये (४) तुसे मजीवे नो मापेतविये (६) दावे अनठाये वा विहिसाये वा नो म्हापेवविये (७) जीवेन जीवे नो पुसितविये (८) बीस चावंमा-सीस तिसारं पुनमासियं तिनि दिवसानि चासुपसं पंनडसं पटिपदाये धुषाये चा अनुपोसर्थं मस्त्रे अवधिये नो पि विकेतविये (६) एतानि येवा दिवलानि नागवनासि केवटभोगसि यानि श्रंनानि पि जीवनिकायानि न हंतविवानि (१०) व्यठमीपखाये चातुदसाये पंनडसाये तिसाये पुनायसुने सीसु चा<u>त</u>ुंमासीसु सुदिवसाये गोने मे। मीलखितविये व्यवके एडके सुकले ए वा पि व्यने मीलखियति ना नीलखितविये (११) तिमाये पुनावसुने चार्तुमासिये चार्तुमा-सिपखाये ऋरवसा गोनसा जलने नो फटविये (१२) यावसङ्घीस-तिषसद्यभिसितेन में एताये द्यंतिककाये पंनवीसित बंधनमीखानि कदानि ।

### प्रज्ञापन है

(१) देवानंपिये पियद्तिस लाज हेवं व्यहा (२) हुवाहत-पस्त्रकामिसितेन मे पंमिलिपि किरतापिता कोकसा हितसुद्धापे से तं कपहटा तं वं धंमविट पापौना (३) हेव कोकसा हितसुद्धा ति पिटियेसामि व्यव हर्य नातिसु हेवं पतियासंनेसु हेवं व्यपक्टेसु किम कानि सुखं व्यवहामी वि तथ च विद्दह्मि (४) देमेवा सर्वानेकायेसु पटिवेस्साभि (१) सवपासंद्धा पि मे पुलिता विविधाय · पूजाया (६) ग पु इर्थं खतना पनुपगमने से में भोरयमते (७) · सहुषीसविषसभभिसिवेन में इर्थ धंमलिपि लिखापिता ।

#### प्रज्ञापम ७

देवानेपिये पियद्सि साजा हेवं घाहा (२) ये घातिएतं ' व्यंतलं लाजाने हुसु देवं इदिसु कथं जने धंनवदिया वदेया नी चु जने अनुतुपाया धंमबदिया।बदिया (३) एतं देवातपिये पिय-

· दिन काजा देवं चाहा (४) एस मे हुदा (४) द्यातिकतं प श्रांतंलं हेर्वं इक्षिस लाजाने कयं जने अनुसुपाया धंमवदिमा वहेया

ति नो च जने अनुलपाया धंमबढिया बढिया (६) से किनसु · जने ष्यतुपटिपजेया (७) फिनस जने श्रत्तुपाया प्रश्नष्टिया बढेया

ति ( ६ ) कितमु फानि व्यक्ष्यंनामयेहं धंमददिया ति (६) एतं देवा-निपये पियद्सि लाजा देवं चाहा (१०) एस मे हुथा (११)

धंमसावनानि सावापयामि धंमानुसथिनि अनुसासामि ( १९ ) एवं जने सुतु ब्यनुपटीपजीसति ध्रभ्यंनमिसति धंमवदिया च यादं वदिः सति (१३) एताये में ष्यठाये धंमसायनानि साविपतानि धंमानुसियनि

विविधानि भारतपितानि यः'''' सा पि यहने जनसि भायता ए ते पितयोबिदसित पि पविचित्तसंति पि (१४) क्षजुका पि बहुकेस

मानसतसहसेस जायता से पि से ज्ञानधिता हेवं च हेवं च पालियो-बदाध जर्न धंमपुर्त ( १६ ) देवानंषिये पियदस्य हेव व्याहा ( १६ ) एतमेव मे अनुवेखमाने धंमधंभानि कटानि धंममदामाता फटा --धम'' िक्षदे (१७) देवानंपिये पियदसि न्हाजा हेर्न श्याहा

( १८ ) मरोसु पि से: निवोहानि खोपापिवानि छायोपगानि होसंति पसुमुनिसानं श्रंबावडिक्या खोपापिता (१६) श्रदकोसिक्यानि पि मे उदुपानानि खानापापिवानि तिसिद्धया च कालापिवा (२०) धापानानि से बहुकानि वत वत कालापितानि पटीशोगाये पसुनु-तिसानं (२१) सः " एस पटीभोगे नाम (२२) विविधाया हि सुखायनाया पुलिमेहि पि लाजीहि समया च सखिते लोके ( २३ ) इसं 🖳 घंमानुपरीपती व्यनुपरीपजंतु ति - एतद्धा में पस करें (-२४) वेवानंपिये पियदसि हेवं चाहा (२%) धंममहामाता पि मे ते बहुविधेस कठेस कानुगहिक्स वियापटास भवजीतान -श्रे**व गिहियानं च** सव <sup>:</sup> हेस् पि च वियापटासे (-२६) -संघटसि . पि मे कटे इसे विवापटा होहाँति ति -हेमेव वाभनेसु आजीविकेसु पि में कटे इमे वियापटा होहंति कि निरांठेस पि में कटे इमे विया-पढा हे।हैति नानापासंहेसु पि मे करे इमे विनापटा हे।हेति ति पटि-विसिटं पदीविसिटं तेस वेस वे " माता (२७) धंनमहामाता चु मे एतेत चेव वियापटा सवेतु च श्रंमेतु (पासंडेतु ( २५ ) देवानं पिये पियदसि काजा,हेवं चाहा (२६) मते च चंने च यहका मुखा दानविसमस्य विवापटासे मस चैब देविनं च सवसि 🚾 से श्रोलोधनसि से यहविधेन श्राकालेन तानि तानि तठायसनानि पटी ......हिद चेव दिसासु च (३०) दालकानं पि च मे कटे श्रांनानं च देविकुमाळानं इसे दानविसगेस् वियापटा होहंति ति धंमापदानठाये धंमानुपटिपतिये (३१) एस हि धंमापदाने धंम-पटीपति च या इर्थं दगा दाने सचे सोचवे मदवे साथवे च लोकस हेवं वदिसति ति (३२) देवानंपिये प ंस लाजा हेवं आहा

पटीपंने सं 🗖 द्यानुविधियंति (३४) तेन बहिता च बहिसंति च मानापितिमु सुमुसाया गुलुमु सुसुसाया वयोमहालकानं श्रनुपटी-पतिया वामनसमनेसु कपनवलाकेसु आव दासभटकेसु संपटीप-तिया (३४) देवानंपिय ' यदसि लाजा हेवं श्राहा (३६) मुनिसानं धु या इवं यंगविंद विंदता दुवेहि येथ बाकालेहि धंम-नियमेन च निक्तिया च (३७) सत चु लहु से धंमनियमें निक-तिया व सुये (१५) धंमनियमे पुर्ती एस ये मे इयं पटे इमानि च इमानि जातानि अवधियानि (३६) अंनानि पि चु बहुक " धमितवमानि यानि मे कटानि (४०) निमतिया व चु भुये मुनिसानं घंभवढि वढिता व्यविहिंसाये मुतानं व्यनालंभाये पानानं (४१) से एताये ध्वयाये इयं कटे मुतापपोतिके चंदमस्तियिके द्देशत विषा प अनुपटीपजंतु ति (४२) देवं हि अनुपटीपजंत हिवतपालने ब्यालभे होति ( ४३ ) सवविसतिवसाभिसिवेन मे इय र्धमिलियि लिखापापिता ति (४४) एतं देवानंपिये बाहा (४४)

इयं धमलियि अत अयि सिलाधंभानि वा सिलाफलकानि या उउ

कटबिया पन पस चिलठितिके सिया ।

# देहली—मेरठ

मज्ञापन १

••••••नं धंमेन विघाने धमे ••••••।

#### प्रज्ञापन २

कियं .... में ति (३) ध्यासिनवें यह क्याने दया दाने सचे सोचयं (४) चल्लुदाना पि में चहुविधे दिने (४) दुपवच्युपदेंद्व परिवासि-चतेष्व विविधे में अनुगहें कटे आ पानवास्थिनायं (६) ध्यंनानि पि च में बहनि फ्यानानि कदानि (७) एतायें में झठायें इयं

(१) देवानपिये पियदसि साज हेवं जा." (२) धंमे साध

धंमितिप तिस्मापिता ""अनुपटिपजंत् चितंथितिका च होतू ति (इ) ये च" सित से सकट कहसी वि ।

#### प्रज्ञापन ३

(१) देवानंषिये पियवसि लाज हेर्य खाहा (२) कयानंमिक दे ...... कयाने कटे ही (३) जी मिना पापं देखति इयं मे पापे कटे ति इयं व खासिनचे नामा ति (४) दुपटिबेखे चु खो एसा

१७१

(४) हेपं चु रहे एस देखिये (६) इमानि व्यासिनवगामीनि नाम व्यय पंडिये निर्हालिये केापे माने इत्या वालनेन व दर्फ मा पलि-भसियसं (७) \*\*\*\* याउँ देखिये (न) इयं में हिद्दविकाये इयं में पालविकाये ।

#### प्रजापन ४

मे जजुबानं "" अतपतिये कटे (११) इद्यितवि

पालतिकं उपवासं वा क \*\*\*\* ह्वं निलुपसि पि कालसि पालतं त्र्यालाथये बढति विविधे धंमचलने संबमे दान \*\*

# पञ्चापन ५

.... भोतके पि च कालि .... के (४) विध-इ.सुटे नो फटविये (४)-हुसे न्सतीये .... तिये (६) दावे धनठाये वा बिहिसाये वा नो फापेतविये, (७) जीवेन जीवे नो पुस्तिविये (८) तीस चातंमासीस विसायं पुंनमासियं तिनि दिवसानि चाबुद्सं पंनडस पटिपदा ध्वाये च अनुपोसधं मझे

श्रविये नो पि विकेतविये (६) एतानि येव दिवसानि नागवनसि फेवटमोगिस यानि श्रंनानि पि जीवनिकायानि नो हंतवियानी (१०) श्रठमिपरवाये चावुदसाये पंनडसाये तिसाये पुनावसुने

र्श्वतिकाये पंनवीसित यंजनमोदानि कटानि ।

तीस चातंमासीस सदिवसाये गोने नो नीलिखितविये भाजके एडके सुकते ए वा पि अंने नीलिखयति नो नीलिसविवेये (११) तिसाये पुनावसुने चातंभासिये चातंभासपदाये चस्वसा गोनसा लखने नो" 'विमें (१२) यावसङ्बीसविवसव्यमिसितेन में एताये

प्रजापन ६

""िसितेन मे इयं धंमलिपि लि " """

सेयय मुक्ते सालिरा श्राञ्जने चकवारे ""नदीमुख्ने गेलाटे वत्का व्यानिपिलिका दुढी अतिरुक्तले बेद्वेयके गंगापुपुटके सकुत्रमहे फफ्ट " के पंनससे सिमले सह "तक्रमोते गामक्रपेति सबे चतुरवे ये पविभोग नो ना "पायमी " सर्जीव भी माप नि चातुरस पचर ""नि""

लखने नो कटविये (१२) या """ "

प्रज्ञापन ई

(१) ' पिये पियदसी ला "" व ' वि पा (१) देव लोकस हिनसुरो ति पटिबेसामि ऋध इय

ध पत्यासनेसु हेब अपकठेसु किम कानि

बिदहासि (४) हेबसेव सव °कायेमु पटिवेसामि (४) सवपासदा पि मे पूजिता विविधाय पूजाया (६) ए चु इप बातना

सवपासडा पि में पूजिता विविधाय पूजाया (६) ए चु इए श्रवना पचुपगमने से में मुख्यमुवे (७) लिपी लिस्सपिता वि।

#### रामपुरवा

## प्रज्ञापन १

(१) देवानंपिये पियदिस स्नाज देव खाह (२) सङ्गीसति-वसामितिस्तेन में इयं धंमिलिपि लिल्लापित (३) हिर्वतपालवे दुसंपिटेपादवे खंनत खगाय धंमकामताय खगाय पतिस्ताय खगाय सुस्ताय खगेन भयेन खगेन उत्ताहेन (४) एस चु सौ मम खनुसायिय धंमापेल धंमकामता च सुचे सुचे बढित वितसित चेव (४) प्रक्रिमा पि में उकसा च गेवया च मिममा च खनुविधीयंति

संपटिपादयंति च छलं चपलं समाद्पयितवे (६) हेमेव छातमहा-

माता पि (७) एसा हि विधि या इयं धंमेन पालन धंमेन विधाने धंमेन सुखीयन धंमेन गोती ति ।

#### प्रजापन २

(१) देवानंपिये पियदिस लाज हेर्व श्राह (२) धंमे साधु कियं चु धंमे ति (३) श्रपासिनवे वहु कवाने दय दाने सचे सोचेये

ाञ्च चु घम ात (३) व्यपासनाव बहु क्यान दय दान सच साच्य ति (४) चलुताने पि में बहुविये हिने (४) दुपदचतुपरेसु परिवान चित्रजेसु विविधे में व्यनुष्टे कटे व्या पानदक्षिताये (६) अंनानि पि च में यहाने क्रयानाित कटानि (७) एनाये में व्यठारे ह्यं

१७७

# रलाहाबाद

(१) देवानंपिये वियद्सी लाजा हेवं चाहा (२) सडुवी-सतिवसाभिसितेन में इयं धंमलिपि लिलापिता (३) हिद्तपालते

प्रज्ञापन १

इसंपटिपादये क्रांनत क्रागाय धंमकामताय क्रागाय पतीदाय क्रागाय सुसूसाया व्यगेन भवेन व्यगेन उसाहेन (४) एस चु ह्यो मम ष्ट्रमुसथिया धंमापेला धंमकामता च सुवे सुवे विता विदसति चेंदा (४) प्रक्षिसा वि में उकसा च गेवया च मिकसा च अनुविन

धीर्यति संपटिपादयति च चालं यपलं समादपथितवे (६) हेमेव श्चंतमहामाता पि (७) एसा हि विधि या इयं धंमेन पालना धंमेन विधाने धंमेन सखीयना धंमेन ग्रांस ति च ।

महाापन २

• (१) देवानंपिये पियदसी लाजा हेर्च श्राहा (२) धमे साधु कियं च पंमे वि (३) अपासिनवे वह कयाने दया वाने सचे साचये

(४) चख़ुदाने पि मे बहुविधे दिने (४) दुपदचतुपदेसु पखिवालि-चलेसु विविधे मे अनुगहै कटे आ पानदरियनाये (६) अंतानि पि च में बहुनि कयानानि कटानि एताये में ऋठाये इयं धंमलिपि

( 秋水 ) लिखापिता हेवं श्रनुपटिपजंतु चिलठितीका च होत् ति (न) ये च हेवं संपदिपजिसति से सुकटं कछती ति ।

#### प्रज्ञापन ३

(१) देवानंपिये पियदसी लाजा हेवं आहा (२) कयानमेव देखति इयं में कयाने कटे ति (३) नो मिन पापर्क देखति इयं मे पापके कटे ति इयं वा ध्यासिनवे नामा ति \*\* \*\*\* ।

## मजापन ४

··· • • फानं धाभदाले बा बंडे बा धातपतिये कटे (११) इचितविये हि एस किंति .... ... ससमता च सिया दंडसमता

प १२) बाद हते पि च में आवृति बंधनवधाने मुनिसानं तीली-सर्वंडानं पतवधानं विंनि विवसानि योते विंने (१३) " भा म

फानि निम्तपियसंति जीविवाये सानं नासंतं या निम्तपियता दानं दार्शित पालतिकं उपबासं वा कछंति (१४) " " हि में हेर्ब निलुपिस पि कालसि पालतं त्र्यालाधयेव (१४) जनस च बढति विविधे धंमचलने संयग्ने दानसविभागे ।

पञ्चापन ५

धंमलिपि लिसापित देवं अनुपटिपर्जतु पिलंधितीका च होतू नि (८) ये च देवं सपटिपजिसति से सुकटं कछती ति ।

## मज्ञापन ३ -

(१) देवानंषिये पियशीत साज हेवं श्वाह (२) कयानंसेय देखंति इयं से क्याने कटे ति (३) ना सिन पापं देखंति इयं से पापं फटे ति इयं य श्वासिनये नामा ति (१) दुपटियेते पु स्मे एस (१) हेवं चु स्मे एस देखिये (६) इसानि श्वासिनयगासीनि नामा ति स्थयं पेडिये निहालिये कोचे माने इस्य कालनेन य हुएं मा पश्चितसयितं (७) एस यार्ड देखिये (न) इयं से हिद्दिकाये इयंमन से पालविकाये ति ।

## मज्ञापन ४

(१) देवानंपिये पियदिस लान हेवं ब्याह (२) सडुवीस-विवसाभिसितेन में इयं धंमलिपि लिखापित (३) सन्नका में यहुम्र पानसतसहसेम्र जनित व्यायत (४) तैसं ये व्यभिद्धने व देंडे व अतपतिये में फटे किंकि सन्तक व्यवस्य व्यभीत कंमानि पवतयेषु ति जनस जानपदस हित्सुस्रं उपरहेतु अनुगहिनेतु च (४) मुसीमनदुसीयनं जानिसीत धंमयुतेन च नियोबदिसीत जनं जानपदं किंकि हिदयं च पालवं च व्यालापयेषु वि (६) सन्तका

पि लचंति परिचलितवे मं (७) पुलिसानि पि में खुंदंनानि पटि-

पलिसंति ( = ) ते पि च पानि वियोवदिसंति येन में सज्रक पर्पति धालापयनथे ( ६ ) चया हि पर्व वियवाये धाविये निमिन तितु श्राराचे हैर्गन वियत पावि चपति में पर्ज सुर्ग पलिहटवे ति रेष मम सजक फट जानपद्स हित्सुमाये (१०) येन एते श्रमीन धारत्रथा संतं धाविमन वंमानि पवतवेषु वि ग्वेन से लजुफानं अभिदाले व दंदे य अवपविषे कटे (११) इदिसमिये हि एस किंति विधोशलसमता च सिय दंहसमता च ( १२ ) आवा हते वि प में बायुर्ति बंधनवधानं मुनिसानं सीसितदंदानं परावधान विनि दिवसानि में योते दिने (१३) नातिका व कानि निमापिसंति जीविताये ताने नासंतं च निम्हपयिनये दानं दाहंति पालतिकं उप-थामं व कप्रंति (१४) इछा हि में देशं निल्पिमि पि पालिम पालनं श्रालाध्येपु ति (१५) जनम च बदित विवये धंगचलने सयमें दानमविभागे ति ।

## प्रशापन ५

(१) देवानंपिये पियरीस लाय हेव चाहा (२) सहुपो-सितवसामितितेन में इसावि पि जातानि खयम्यानि कटानि सेवय मुख्ते मालिक फाइने चकवाके हुने नेईसिस गेलाटे जत्कू फंनाफ-पिलिक दुढि फानिडक्सहे वेद्येयके गमापुपुटके संस्कृतमधे ककट-सेवके पंतससे सिमले संडके कोकपिंड पलस्वते सेवकपोर्च गामक-पोते सचे चतुपदे ये पटिमोगं नो एति न च स्वादिपति (३) श्रजका नानि एडका च सुक्की च गमिनी व पावमीना व श्रमप्र पोतके च पानि व्यामंत्रासिकं (४) विधिकुक्तरे नो कटिये (१) तुसे सभीपे नो कापिवविषे (६) दावे व्यनदाये य विहिसाये व नो कापितिविषे (०) जोधेन जीये नो पुसिवविये (०) तीस् चातुंमासीस् तिस्यं पुंनमासिय तिनि दिवसानि चातुद्दसं पंनडस पिटवरं धुवाये च व्यनुपोत्तरं माहे व्यवप्ये नो पि विकेतविये (६) एतानि ये व दिवसानि नागवनिस केवटमोगासि यानि व्यनानि पित्रामित वानि व्यनानि पित्रामित वानि व्यनानि पित्रामित वानुदसाये पंनडसाये तिसाये पुनावसुने वीखु चातुंमासीस् सुदिवसाये गोने नो लिहिसविये व्यन्तकं पढने सहस्य पुनावसुने वीखु चातुंमासीस् सुदिवसाये गोने नो लिहिसविये व्यनकं व्यन्तकं पुनावसुने वातुंमानियं चातुंमानित वात्रविविये (११) तिसाये पुनावसुने चातुंमानियं चातुंमानित वात्रविविये (११) वात्रवाद्वी वातुंमानित वात्रवानिति व्यतापितिवेत में पताने व्यतापितिवेत वे प्रवास गोनस् कात्रविवाने वातुंमानित्रवेतिति वेत्रवाने केवियानितेति केवियानितेति वेत्रवाने केवियानितेति वेत्रवाने केवियानितेति वेत्रवाने केवियानितेति वेत्रवाने केवियानितेति वियानितिति वेत्रवानिति वित्रवानिति वेत्रवानिति वेत्रवानिति वेत्रवानिति वेत्रवानिति वित्रवानिति वेत्रवानिति वेत्रवानिति वेत्रवानिति वेत्रवानिति वेत्रवानिति वित्रवानिति वेत्रवानिति वित्रवानिति वेत्रवानिति वित्रवानिति वि

#### प्रजापन ६

कटानि ।

(१) देवानिये पियदित खाज हैव जाह (२) दुवाडस-चलाभिसितेन में धंमिलिप लिस्मापित लोकस हिनसुखाये से व ज्यपहट त तं धमबदि पापोव (३) हेव लोकस हिनसुखो ते पटिवेस्माभि ज्या इयं नातिस हेव प्रचासतेस हेव अपकठेषु कानि सुरत च्यावहामी ति तथा च विद्दाभि (४) हेमेच सर्गन-क्येसु पटिवेस्माभि (४) सवपासक्षा पि में पूजिन विविधाय पूजाय (६) ए चु इयं ज्यान प्यापामने से में मोस्यसुते (७)

सङ्गीसविवसाभिसितेन में इय घमलिपि लिखापित ।

## र्लीरिया-नन्दनगढ़

#### प्रज्ञापन १

(१) देवानंविये पियदिस साज हैवं आह (२) सहबीसति-बनाभिस्तित में इयं पंगलिपि सिस्सपित (३) हिव्तपास्ते दुसंपिटपाइयं अंगत अगाव पंगलामताय अगाव पत्तीताय अगाव मुस्साय अगेन मयेन अगेन उसाहेत (४) एम जु स्त्रो मम अनुस्पित पंगोपत पंगणमता च सुचे मुने विद्य पदिस्ति पेव (४) प्रस्ति प के उक्का च गेपया च मनिस्ता च अनुविधोयिति संपित्तापि के उक्का च गेपया च मनिस्ता च अनुविधोयिति संपित्तापित च अर्थ चपलं स्माद्यपितवे (६) हैमेव आतसान्ता माता वि (७) एसा हि विधि या इयं पंमेन पालन पंगेन विधाने पंगेन सर्वायन चमेन गोवी ति।

## प्रजापन २

(१) देवार्गपियेन पियत्रिस लाज हेवं आह् (२) धंमे सापु किय पु धंमे ति (३) अपासिनचे बहु कथाने तय दाने सचे सोचेये ति (४) चन्तुदाने वि में बहुविये दिने (४) हुपत्रचनुपरेसु परित-यालिचलेसु विविधे में अनुगरे कटे आ पानहरिताने १) धंनानि १=१ पि प में बर्नि क्यानानि क्टानि (७) एताये में श्राठाये इयं धंमलिपि लिखापित देव अनुपटिपजतु चिलंबितीका च हातू ति (८) ये च हैवं संपटिपजिसति से सुक्टं कछति ।

( 540 )

#### प्रजापन ३

(१) देवानपिये पियदसि साज हेवं त्याह (२) शयानमेव देखित इय में क्याने कटे ति (३) नी मिन पाप देखित इयें में पापे कडे ति इय व व्यामिनवे नामा ति (४) दुपटियेसे पुरी एस (४) हेव चु स्रो एस देरियो (६) इमानि श्रासिनवगासीनि नामा ति अय चढिये निठ्ठिये घोधे भाने इस्य कालनेत व हक मा पालभसियस ति (७) एस याद देशिये (६) इय से हिदतिकामे हर्यमन में पालतिकारी ति ।

#### प्रजापन ४

(१) देवानपिये पियदसि साज हेव चाह (२) सडुवीसित-वसाभिसितेन में इय धमलिपि लिखापित (३) लजूका में बहुसु पानसतसहसेस्र जनिस आयत (४) तेसं ये अभिहाले व दहेव अतप-तिये में कटे किंति लजुक श्रस्वय श्रमति कमानि पवतयेषु ति जनस जानपदस हिंतसस्य उपदहेव अनुगृहिनेव च (४) सुस्रीयनदुर्सीयन जानिसति धमयुतेन च नियोबदिसति जनं जानपद किंति हिस्त

च पालतं च श्रालाधयेवू वि (६) लजुका पि लघति पटिचलितये

मं (७) पुलिसानि पि में छंदंनानि पटिचलिसंवि (न) वे पि च फानि विवायदिसंति येन मं लजुक पर्पति श्रासाधियतवे (६) श्रथा हि पर्ज वियताये धातिये निसिजित श्रस्वये होति वियत धाति चपति में पर्ज सुरां पलिहटवे ति हैवं मम लजूक कट जानपदस हितसुरताये (१०) येन एवे सभीव सस्वया संबं स्वविमक कंमानि पवतयेषु नि एतेन से लजुकानं व्यभिद्राले व दंडे व व्यवपतिये फटे (११) इक्षितविये हि एस किति वियोहालसमता च सिय दंडसमता च (१२) जाचा इते पि च मे जायुति पंधनप्रधान मनिसानं सीक्षितदंडानं पत्तवधानं तिनि दिवसानि मे योते दिने (१३) तातिका व पानि निम्मपविसंति जीविताये तानं नासंतं व निक्तपितये दानं दाहंति पालतिकं उपवासं व कछंति (१४) इहा हि में हेयं निल्पिस पि फालसि पासरं चालाधयेषु ति (१४) जनस च चदति विविधे धंमचलने सबसे दानसविभागे ति ।

#### मज्ञापन ५

(१) देवानिषये पियदिस साल हेवं आह (२) सहुवी-स्रातियसामिसिसय से इमानि पि जातानि ज्याप्यानि फटानि संयया सुके सासिक ज्ञानि प्रकाशके हंथे नंदीसुके गेराते जनक ज्याकिपितिक दुष्टि जानिकमासे वेदयेयके गागापुरुके सङ्क्रमासे फराटसेयके पनपसे मिसले संहडे जोकिपेड पलससे सेनकपोते गामकपोते सबे चतुषदे ये पिटोग्रीं में। पार्टी न च साहियति (३) ध्यका नानि ष्टडका च सुकती च ग्रामिनी व पायभीना च प्रवास तुसे सजीये नो भाषांवतियये (६) दावे धनताये व विहिसाये प नो भाषांवतिये (७) जीयेन जीये नो पुस्तिविये (०) तीमु यातुंभासीमु तिसियं पुंनमासियं तिनि दिवसानि गायुटमं पनदसं पटिपदं पुवाये च अनुषासयं भादे धवय्ये नो पि विदेतियये (६) ण्वानि येव दिवसानि नागननिस वेयटभोगीस यानि धांनानि पि जीवनिषायानि नो इंतवियानि (१०) ध्वतिमध्याये पायुदसाये पनदसाये विसाये पुनावसुने तीसु धातुंभासीसु सुदियसाये गोने नो भीलखिवविये च्यके ण्वके स्वक्ते स्वा पि

खने नीलारित्यित नै। नीलारित्यिये (११) विसाये पुनावसुने चार्तुमासिये चार्तुमासियराये अस्वस गोनस सराने नो कटविये (१२) यावसङ्घयीसिविवसाभिसितेन में एतिये खंतिसिकाये पनयी-सिक् चंपनमोराति कटानि । प्रज्ञापन ६ (१) देवानपिये पियद्दिस सात हेवं आह (२) दुवाहसव-सामिसितेन में धमलिपि सिक्शापित लोक्स हितसुराये से त अपहर त चंपनबिट पाणेव (३) हेवं स्नोक्स हितसुराये से पटिये-सामि अया इयं मानिस हेव परवासीन होव अपकरंस किम भानि

सुखं त्रावहामी ति तथा च विवहामि (४) हेमेव सवनिकायेसु पटिवेदग्रामि (१) सवपासंडा पि में पूत्रित विविचाय पूत्राय (६) ए दु इयं त्रातन पनुपत्रामने से में भोरवमुते (७) सङ्ग्रीसतिवसा-

मिसितेन में इय धंमलिपि लिखापित ।

## छीरिया अरागज

## मञ्चापन १

(१) देवामंपिये पियदसि लाज हेयं श्राह (२) सहुयीसित-बसाभिसितेन में इयं अंगलिपि लिखापित (२) हिदतपालते दुसं-पिटपाइये श्रांतत श्रमाय अंमलामताय श्रमाय पलीखाय श्रमाय सुस्साय श्रमेन अयेन श्रमेन स्माहेन (४) एस चु हो मम श्रमुसाय श्रमेन संमापेल पंमणामता च सुषे सुषे बढित बढिसति चेय

अञ्चलाध्य भगायस्य भगायस्य भगायस्य । १८५ पुलिस्ता पि मे छव सा च गेवचा च मिकता च अनुविधीयंति संपरिवादयंति च कालं चयलं समावयरितये (६) हेमेच खंतमहा माता पि (७) एसा हि बिधि या हुवं धंमेन पालव धंमेन विधाते

.

धमेन सखीयन धंमेन गोती ति ।

#### प्रज्ञापन २

(१) देवानंषिये पियवसि स्नाज हेवं श्वाह (२) धंमे साधु कियं चु धंमे ति (३) ज्यासिनये वह क्याने दय दाने सचे सायेये ति (४) चमुहाने पि में बहुविधे हिंने (४) दुम्हचतुपदेसु पहिला-निचलेस विकिथे में श्रम्माति

पि च में बहुनि कयानानि कटानि (७) एताये में श्वठाये इयं

ξ≃¥

पमालिपि लिलापित हेवं श्रमुपटिपजंतु चिलंधितीका च हेातू ति (二) ये च हेव संपटिपजिसति से मुक्टं कद्यति ति।

#### प्रज्ञापन ३

वेथानंपिये पियव्सि साज हेथं च्याद (२) क्यानंगेय देखंति इयं में कयाने कटे ति (२) जो मिन पापं देखंति इयं में पाएं, कटे ति इयं व च्यासिनयं नामा ति (४) दुपटियेत्ये चु स्रो एस (४) हेवं चु स्रो एस देखियं (६) इमानि च्यासिनवगानीति नामा ति व्यय चंडिये निद्विक्षये कोघे माने इस्य कावनेन य इकंमा पितासियसं ति (७) एस चाहे देखिये (८) इयं में हिदतिकाये इयंमन में पालविकाये ति।

#### मजापन ४

बसाभिसितन में इर्प पंमिलिप लिखापित (३) लजूका में पहुतु पानसतसहसेंसु जनिस कागत १४ तेसं ये अभिदाले य रंडे व अतपतिये में कटे किंति लजुक आस्वय अमीत फंमानि पवर्तपेषू ति जनस जानपदस हित्सासं उपवहेंद्ध अनुगादिनेषु य (४) सुखीयनजुकीकां जानिसंति फंमजुनेन च वियोगविस्ति जनं जानपर किंति हिद्दर्त च पालतं च आलाययेषु (६) लजुका पि सर्पित पटिचलितवे मं (७) पुलिसानि पि में अईस्तारि पटिवालिं

(१) देवानंपिये पियद्धि जाल हेर्ब चाह (२) सहवीसति-

श्वालाधियत्वे (६) श्रया हि पड़ं विचताये घातिये निसिनातु श्रावये होति विचत घाति चपति में पंजं सुरां पिलहृदवे ति हेत मम लज्क कर जानपद्स हित्सुखाये (१०) वेन एते श्रमीत श्वालाया संतं श्राह्मिन कंमानि पवनवेषु ति एतेन मे लज्कानं श्वानिहाले व दंवे च श्रतपतिये कटे (११) इक्षितियेये हि एस किंति विचात्तालसमता च सिय दंठसमता च (१२) श्राह्मा हो पि च भ सासुति वंधनम्बाम सुनिसानं नीक्षितदंखानं पत्यम्यान तिति दिवसानि मे योवे दिने (१३) नातिका च कानि निनमपिसाति गीपिताये तामं नासंतं च निक्तपियते दानं बाहति पालिकं प्रचासं च कहाति (१४) इक्षा हि से हेचे निक्रुचसि पि कालिकं प्रचासं च कहाति (१४) जनस च वविति विविचयं धननविन

## व्रज्ञापन ५

संगमे दानसविभागे ति ।

(१) वैवानंषिये पियदिस लाज हेवं आह (२) सहुवीसित-यसानिसितस में इमानि पि जातानि अवण्यानि फटानि सेयय सुर्फे सालिक अलुने चक्कबणे हसे गंदीमुळी गेलाटे जन्छ-अंबाकपितिक दुनि अनिकिसाई वेद्येयके गारापुट्टे संकुत्रमाई कफटसेपके पंत्रसंदे सिक्कां संदेक खोकपिट प्रसासने सैतकमीने गामकपीने सबे चलुपदे ये गटिपोगं नो एति नी च स्तादियति

(३) श्रजका नानि एडका च सुकली च गभिनी व पायमीता व

श्रवण्य पोतके च कानि धार्समासिके (४) विचित्तु हुटे नो पटविये (४) तुसे सजीवे नो मापिवतिषये (६) दाये अनठाये य चिहिसाये य नो भापिवतिथ्ये (७) जीवेन जीय नो पुसितिथ्ये (५) तीयु पात्मासीयु तिर्मे पुंनमासियं तिनि दिवसानि चायुदासं पंनहसं पटियदं धुनाय च ष्युपोससं माहे श्रवष्ये नो पि विकेतिये (६) एतानि येप दिवसानि नागवनिस वेपटभोगासि यानि श्रनािनि पि जीविनिस्मायानि नो इंताब्यानि (१०) अठिमपस्तये यापुदसाये पंनहसायि तिसाये पुनायसुने तीयु चापुमासीयु सुवियसाये गीने नो नीतिस्वितिष्य अन्ति एक्के ए वा पि स्वने नीतिस्वित्यवि ने। नीतिस्वतिष्य विकाये पुनायसुने चीत्रा प्रावृत्वाये पातुंमानिष्य क्षाक्ष प्रकेष प्रकेष प्रकृति प्रवृत्वा विकायि पातुंमानिष्य क्षाक्ष मानिस्वित्यवि ने। नीतिस्वित्यवि ने। नीतिस्वित्यवि वेपपानिस्वित प्रयंगनिक्षाये प्रवृत्वायु प्रवृत्वायु विकायो प्रवृत्वायु क्षाक्ष प्रवृत्वायु व्यव्याव्यानि विकायो प्रवृत्वायु श्वस्त वेपपानिस्वत्य प्रयंगनिक्ष्यानि विकायो प्रवृत्वायु व्यवस्वाविष्य (११) तिसाये प्रवृत्वायु प्रवृत्वायु व्यवस्वायित्य विकायमित्रिस्तिस्य में प्रवृत्व श्वित्वायु पंनविस्वति प्रयंगनमेस्यनि

#### प्रजापन है

कटानि ।

(१) देवानंपिये पियवसि लाज हेवं आह (२) दुवाइसव सामितिवेन मे पंगलिपि लिखापित लोकस हितमुखाये से त प्रपहट में सं यमबांट पापोब (३) हेवं लोकस हितमुखाये ते पटिये-सामि ख्या इय नातिष्ठा हेवं पत्यासंनेमु हेवं अपकठेषु फिंमं मानि हुर्ग आवहामी ति तथा च विद्हामि (४) हेमेव सवनि-कावेसु पटियेसामि (१) सवपासंदा पि मे पृतित विविभाग पुताब (६) ए हा इयं अतन पच्चपमन से मे मुक्यमुर्व (७) सडु-पीसविवसामिसिक्त मे ३व ममलिपि लिखापित।

## गौण शिलालेख

#### रूपनाय

(१) देवानंषिये हेव खाहा (२) सातिरफेकानि खवतियानि य य हुिप्त प्रकास सके (३) नो चु पावि पकते (४) सातिसके चु ख्रवहरे य दुनि हकं सच उरेते वादि च पकते (४) या इमाय कालाय यंतुरिपिक्ष व्यक्तिसा हुंच दुनि मिसा कटा (६) पक्रमिक्षे एक फके (७) नो च एसा महतवा पापोतये खुरके पि पक्रमिनेना सिकिये पिपुले पा स्वां व्यापोतये खुरके पि पक्रमिनेना सिकिये पिपुले पा स्वां व्यापोत्ये (६) एतिय खाठाय च सावने कटे खुरका च उहाला च परुमतु ति व्यता पि प जानतु इय पक्रम् य किति चिरिठितके सिवा (६) इय हि श्रवे व्यहिसति विपुले च यहिसति व्यव्यविभाग विपादिय विद्यासत (१०) इय च व्यदे प्वतिमु लेत्योग वालत (११) ह्य च व्यद्रि सत्वा प्रयापतक स्वाक्ष क्रिक्श स्थानाव्यव व (१२) प्रतिमा च ययजनेना यायवक सुपक जहाले सबर विवसंतवाय ति (१२) स्पूरना सावने कटे (१४) १०० ४० ६ सत्व विवासा ति।

#### महमराम

षा अधि हेता सिलायंगा तत पि लिखपयथ ति ।

#### मस्की

(१) देवानंपियस स्रसोकस ..... "बढित " नि वपानि । श्रं प्रमि पुथराके (३) ' तिरे " ""मि संपं उपगते एठ " .... मि उपगते (४) पुरे जंबु सि ये श्रमिसा देवा हुसु ते बानि मिसिश्ता (४) इय श्रठे खुवरोन पि धमपुतेन सके श्रपिगतर्थे (६) न हेवं दिखतिये उडालके व इम श्रपिगद्धेया

ति (७) खुदके च उडालके च बत्तविया हेवं वे क्लंतं भवके से ख तिके च बृदिसिति चा दियदिय हेवं ति ।

## गवीमठ (१) देवानंषिये श्राहा (२) सातिरेकानि श्रदतियानि वसानि

यं सुमि उपासक (३) नो जु सो बाढं पकते (४) सबझरे सातिरके थं से सब चपेति वाढ च मे पकते (४) से इमार्थं बेलार्य अंधुदी-पित भामिसा देवा समाना मातुसीह से दानि विस्ता कढा (६) पकसस एस फले (७) नो हि इवं महत्तेनेव चित्ते पानेत्वे सुरुक्तेन पि पकममोनेन विपुक्ते पि चित्त्ये स्वये व्यासायित्वे (०) एताय च अठाव इवं सावने सुदुक्ता च उंडास च पकमंतु ति ग्रंखां पि च जानतु चिरिठितिके च पकसे होतु हवं च अठे बहिसिति विपुत्ते च बहिसिति दिवादियं पि च बहिसिसीति।

## चेराट

(१) देवानिषये ष्णाहा (२) साति : "'यसानि य हर्फ उपासके (३) नो चु बाढ ष्य ममया संघै उपयाते बाढ च जंदुत्विपति ष्यमिसा न देवेहि प्रि यमस एस से (७) नो हि एसे बहतनेय चिक्रये कममिनेना विपुक्ते पि रूपो चक्चे ष्यालाधेतये (न) का च उडाला चा पताकमत ति ष्यंता पि च जानत ती चिलादित स्त पि विदसित

#### ब्रह्मगिरी

दियदिय बविसति

(१) सुमग्रागिशि अयपुतस महामाताएँ च यचतेन इसिकृति महामाता आरोगिय वतिव हैच च यतिया (२) देवाण्यिये
आयपुयति (३) अभिकानि अदावियानि वसाति य हक ं सके
(४) जो हा सो वाद प्रकते हुत एक सवखर (१) सातिरेके हु सौ
सवहरें व मया सथे उपयोते नाढें च भे पक्ते (६) हीमना शु
कालेन अमिसा समाना श्रुनिसा नजुदीपिस मिसा देवेहि (७)
प्रक्रमस हि इय फलें (५) नो हीय सक्ये महारवेनेय पापोत्ये काम
हा तो सुदक्तेन पि पक्ति थेखा विपुले स्वगे सक्ये आरायेववे
१६२

(६) एतायठाय इयं सावशे सावापिते "" " महात्पा च इमं

लिखिने लिपिकरेण।

(१०) इयं च ऋठे चढिसिति विपुर्ल पि च चढिसिति ऋवरिया दियहियं चहिसिति (११) इयं च सावरों सावापिते ज्यूचेन (१२) २०० ५० ६ (१३) से हेबं देवाएंपिये आह (१४) मातापितिस सुस्कितविये हेमेव गरुस आरोस द्रह्मितव्यं सर्च वतवियं से इसे धंमगुणा पवतितविया (१४) हेमेव अंतेवासिना आचरिये अपचा-यितविये व्यक्तिकेसु च कं य'''रहं पवतिवविये (१६) एसा पीराणा पिकती दीघाबुसे च एस (१७) हेवं एस कटिविये (१८) चपहेन

पक्रमेयु वि श्रोता च मैं जानेयु चिरिठतीके च इयं पक ......

## सिद्धपुर

(१) सुवंखगिरीते धायपुतम महामाताएं च वचनेन इमिलिस महामाता खारोगियं वतविया (२) देवानंपिये हेवं खाह (३) श्रधिकानि श्रदावियानि बसानि य हकं ख्पासके (४) नो तु सो बाद पढ़ते हुसं एकं सबह (१) सातिरेके तु सो संबद्धरे यं मया संघे उपयोत्ते बाढं च से पर्कते (६) इमिना जु कालेन व्यक्तिसा समाना मु .... • जंजुङ् ... • ... मिसा देवेहि (७) पकमस हि इयं फले (=) नो हि इय सके म" "नेय पापोतवे कामं तु प्रो खुदः केन पि प ' ''' ''न विपुले स्वगे सके आराधेतवे (६) से य इयं सावरों साविते थथा ख़ुदका च महात्वा च इमं पक्षमेयु ति श्रताच ' ' ' ''चिरिहतीके च इयं पकमे हे।ति (१०) ' ''''' बढिसिवि विपुलं पि च बढिसिति हा \*\*\* प्रदियं बढिसिवि (११। इयं च सावखे... . ...(१२) २०० १० ६ (१३) मा...... सितिबये ' ' '' शितव्यं शचं वतः''यं इसे धंसगुः'' ''''(१४) हेमेथ अं ... ...... आचरिये अपचायितविये स... ...... (१४) एसा पोराखा" किती दीघाबुसे च (१६) हुमेव " विविसिने च श्राचरिये " " " थारहँ पवतितव 📩 म "" "स तया कटबिये (१८) चप """ खा।

# वर्तिग-रामेश्वर

| (१)वान च वइसिविया (२)                                       |
|-------------------------------------------------------------|
| देवान '' ''' य हर्क '' ''' क्षो वाढ '' ' (४) ''तिरेके       |
| यं'''या'''''' गु '' ''''हि ह्यं '' ''''''च ''''''' दिस''''' |
| पुलं पियहियं(११) इ सायरो …ः थेन (१५)                        |
| २०० ४० ६ (१३) हेमेब मातापितुसुसितविये हेमेब                 |
| न देसु "कि नव्यं सत्यं यतवियं से इसे " "" हेबं पवतितविया    |
| (१४) स्वयं न ते सतवस" "तविय हैमेव आचरिये छतेषा-             |
| सिना ""राणः पकितो" सितविया""धये "चरिये                      |
| आ " "आचरियश व्यतिका ते " यवारहं पवतित्तविये (१४)            |
| एमा पौराणा पिनती दीचा व (१६) हेमेव रा " ा व य               |
| " " बतितविये (१७) हेवं धंमे देवार्ण्यय " "" हं              |
| फटबिये (१५) ***हेन लिखितं ^ पिकरेगा ।                       |

## इलाह्बाद्ॐ (१) देवानपिये श्चानपयति (२) कोसविय महामात

सम्में फटे (४ सपसि ने लहिये """स्व भारति भिन्नु वा भिन्नुनि वा से वि चा ओदावानि दुसानि सन्धापयितु अनावा सिंस जायानयिये।

#### रानी का प्रज्ञापन

(१) देवानियया अपनेना सबत महामता बतविया (२) य हेता दुतियाचे देशीये हाने अनाविष्ठका वा ज्यालमे व दानगरे व य पा पि अने कीक्षि गतीवित तावे देविये ये नानि (३) हेव म दुतीयाचे देविये ति तीवलमात कालवाक्षिये।

क्ष्यद केल ह्रण्याद्याद स्तस्य पर ६ मधान स्तस्य केरोते ने याव सुवा है। -|यह केल ह्रण्याद्याद स्तस्य पर ६ मधान स्तस्य केरोते के बाद उक्त केल के उपर स्तरा है।

## रुमिननीदेई स्तंम

(१) देवानियेन पियदिमन लाजिन बीसिवसामिसितेन श्रतन आगाच महीयित हिंद तुचे जाते सन्यमुनी ति (२) सिला पिगडभी चा कालापित सिलायभे च उसपायित हिंद भगवं जाते

ति (६) लुंमिनिगामे उबलिके कटे अठभागिये च।

कपिलेश्वर शिका केख (१) देवानंपियेन पियदशिन खाजिन विसामिसितेन आगाप

महीयिते शुप जाते सम्बस्नुनी ति (२) सिला विगडमी चा कालपित चिलायभे वा उसपापित हिंद भगवें जाते ति (३) लुंमिनि गामा उम्रतिक कटे ब्यूटे १२० ४० ब्रह भागिगये च 🗥 हुस्ट्रय 🗥

## निगलिया स्वंम

(१) वेवानंपियेन पिवदिसन साजिन चौद्सवसाभितितेन युषस केन्मकमनस युजं दुविय वडिडे (२) .... ...साभितितेन च धारत ज्यानाच बडीचिते .... ... पापिते ।

#### कलकत्ता-वैगट

(१) प्रियद्सि साला मागघे सप ष्रमियारेतृन श्राहा ष्रपापापत च फासुविहालत चा (२) विदिते पे भते श्रावक हमा युधिस धमिल सपसी ति गासपे च प्रसादे च (३) ए फेबि भते भगवता जुधेन भासित सर्वे से सुभासित वा (४) ए जु स्त्रो भते हमियाये दिसेबा हेव सधम चितादितीके होसती ति चालहामि हफ त वातवे (४) इमानि भते धमपिला पानि विनयसमुफसे चालवबसायि चनागतमयानि मुनिगाया मोनेयस्त्रे उपतिसपसिने ए च लापुलोबारे सुसावाद व्यथिगिच्य भगवता युधेन भासित एतानि भते धमपिलायाति इहामि किरि बहुके मिखुपाने चा मिखुनियं चा चानितिन सुतेयु चा वपपालयेयु चा (६) ट्रेयमेवा चपासका चा उपासिका चा (७) एतेनि भते हम विज्ञापयामि चनित्रते से बानत ति ।

## गौणस्तम्भलेख सांची

"" या भेत "(३) ' घे "" मंगे कटे मिलूने च मिलूनीनं चा ति पुतपपोतिके चंदमस्तियेके (४) ये संधं मार्याति मिलू वा मिलूनि वा च्योदातानि दुसानि सनंयापित्व चनापासास पासायेनिये (४) इक्षा हि में किं ति संघे समगे चिलायितीके सिया ति।

#### सारनाथ

(१) देवा ए क "' पाट ये केनिय संघे भेतते (४) ए चुं सो भिख् या भिखुनि वा संघे भारति से फोराति दि स्थानित दि से संघे भारति से फोराति दि होते इतं सासने भिखुनंपति च भारति से प्रवासित प्रतिकृति वा संघे भारति दे से इतं सासने भिखुनंपति च भारतिस्त से च चिनपित विवे (६) हेतं देवानंपिये ष्याहा (७) हैदिसा च इका लिपी तुफाकंतिक हुबाति ससलनित निविवत इक् न लिपि हेदिसमेव ज्यासकानंतिकं नितिपाथ (३) वे पि च उपासका अनुपोस्सं वाषु एतमेव सासनं विस्वस्थितवे अनुपोस्सयं वाषु प्रतिक्त सासनं विस्वस्थितवे अनुपोस्सयं च धुवाये इक्कि महासावे पोसन्साय यात्री एतमेव सासनं विस्तंसियतवे आजानितवे च (६) आवते प गुफाकं आहाले सवत विवासयाव तुफे एतेन वियंत्रनेन (१०) हेनेच सवेसु केाटविषवेसु एतेन वियंत्रनेन विवासापयाया।

884

### इलाह्बा**द**<sup>33</sup>

(१) देवानिषये आनपयति (२) केसिनिय महामात "

समगे फटे (४ संघिस नो लहिये \*\*\*\*\*\*\*संघं भारति भिलु वा भिगुनि वा से पि चा छोदातानि दुसानि सनंधापयित अनावाः

ससि ब्याबासियये।

## रानी का प्रज्ञापन†

(१) देवानपियपा बचनेना सबत महामता बतबिया (२) प हेता द्वतियाये देवीये दाने अधापडिका या आलाने व दानगढे य प या पि अने कीहि चनीयति ताये देविये पे नानि (३) हेवं " न दुवीयाये देविये ति तीबकमात् कालुमाकिये।

क्ष्मद छेस इडाहबाद स्तम्म पर ६ प्रधान स्तम्म केले के बाद सुदा है।

ंयह केल हराहणद स्तम्म पर ६ प्रयान स्तम्य वेसी के बाद उक्त रेख के उपर ख़दा है।

## रुम्मिनीदेई स्तंभ

(१) वेवानियेन िपयदिमन लाजिन बीसित्वसाभिसितेन श्रतन झागाच महीपित हिद अपे जाते सक्यमुनी ति (२) सिला विगाडभी जा कालापित सिलायभे च उसपापिते हिद मगब जाते

ति (३) लुंमिनिगामे उनलिके कटे अठमागिये च।

कपिलेश्वर शिला लेख

(१) देवानिषयेन पियदेशिन लाजिन विसामिसितेन बागाय महीपिते थुउ जाते सक्यमुनी ति (२) सिला विशवसी चा कालपित सिलायमे वा उसपापित हिद्द भगवं जाते ति (३) लुंमिनि गामा चवलिये कटे ज्युटे २०० ४० षठ भागिगये च 🗘 हुन्दूय 🗘

### निगलिया स्वंभ

(१) देवानंपियेन पियदसिन साजिन चौदसबसामिसितेन पुषस केनाकमतस धुने दुविय यदिते (२)\*\*\*\* \*\*\*साभिसितेन प अतन आगाच महीयिवे\*\*\* \* पापिते ।

338

# गुफालेख

लाजिना पियद्सिना दुवग्डसवसामिसितेना इय हुआ

लाज पियद्सी एकुनवीसविवसाभिसिते जलघोस<sup>गग्य</sup>

दिना ।

लाजिना पियदसिना दुवाडसवसामिसितेना इय निगोह-व्रभा दिना आजीविकेहि।

खलतिकपवत्तसि दिना आजीविकेहि ।

थात में इय कुमा सुपिये ख

प्रजापन २

प्रजापन ३

प्रज्ञापन १

बराबर '